# महाभारत-कथा

#### -पहला भाग-

[ तमिल पुस्तक 'व्यासर विरन्दु' का अनुवाद ]

### रचिता श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

अनुवादक श्री पू. सोमसुन्दरम्

सस्ता साहित्य मग्डल नई दिल्ली प्रकाराक मार्तण्ड उपाध्याय मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली ।

> मुद्रक देवीप्रसाद शर्मा हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस नई दिल्ली।

# विषय-सूची

| श्यपद-स् <u>त</u> ्रप    |            |
|--------------------------|------------|
| १. गगोशजी की शर्त        |            |
| २. देवब्रत               |            |
| ३. भीष्म-प्रतिज्ञा       | 3          |
| ४. ऋम्त्रा स्रौर भीष्म   | १३         |
| ५. कच श्रौर देवयानी      | 38         |
| ६. देवयानी का विवाह      | २५         |
| ७. ययाति                 | ३३         |
| ८, विदुर                 | ३६         |
| ६, कुन्ती                | 80         |
| १०. पार् का देहावसान     | ४३         |
| ११. भीम                  | ४५         |
| १२. कर्ण                 | ४७         |
| १३. द्रोणाचार्य          | પ્રર       |
| १४. लाख का घर            | પ્રફ       |
| १५. पाएडवों का-बच निकलना | ६१         |
| १६. बकासुर-वध            | ६८         |
| १७. द्रौपदी का स्वयंवर   | ଓଓ         |
| १८. इन्द्रप्रस्थ         | <b>C</b> ₹ |
| १६. सारंग के बच्चे       | 83         |
| २०. जरासंघ               | ६६         |
| २१. जरासन्ध का वध        | १००        |
| २२. श्रयपूजा             | १०५        |
| २३. श्कुनि का प्रवेश     | ११०        |
| २४. खेल के लिए बुलावा    | ११४        |

| • • •                           |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| २५. बाज़ी                       |   | ११८           |
| २६. द्रौपदी की व्यथा            |   | १२५           |
| २७. धृतराष्ट्र की चिन्ता        |   | १३१           |
| २८. श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा      |   | १३७           |
| २६. पाशुपतास्त्र                |   | <b>\$</b> 8.8 |
| ३०. बिपता किस पर नहीं पड़ती ?   |   | १४७           |
| ३१ त्र्रगस्त्य मुनि             |   | १५२           |
| ३२. ऋष्यश्रंग                   |   | १५८           |
| ३३. यवक्रीत की तपस्या           |   | १६५           |
| ३४. यवक्रीत की मृत्यु           |   | १६८           |
| ३५. विद्या श्रीर शिष्टता        |   | १७२           |
| ३६, मुनि ऋष्टावक                |   | १७४           |
| ३७. भीम श्रौर हनुमान            |   | १७८           |
| ३८. ''मैं वगुला नहीं हूं".      | 1 | १८५           |
| ३६. दुष्टों का जी कभी नहीं भरता |   | १⊏६           |
| ४०. दुर्योधन ऋपमानित होता है    |   | १८३           |
| ४१. कृष्ण की भूख                |   | १६८           |
| ४२. ज्हरीला तालाब               |   | २०३           |
| ४३. यत्त-प्रश्न                 |   | २०८           |
| ४४. अनुचर का काम                |   | २१३           |
| ४५. ग्रज्ञातवास                 |   | २२०           |
| ४६. विराट की रत्ना              |   | २२६           |
| ४७. राजकुमार उत्तर              |   | ं २३२         |
| ४८. प्रतिज्ञा-पूर्ति            |   | २३८           |
| ४६. विराट का भ्रम               |   | २४४           |
|                                 |   |               |

## दो शब्द

त्राज से ढाई वर्ण पूर्व मैंने 'कल्की' नामक पत्रिका में शिशुपाल की कहानी लिखी थी, जिसका शीर्षक था 'प्रथम ताम्बूल।' उसे देखकर 'कल्की' के सम्पादक श्री कृष्णमूर्ति श्रौर श्री टी. के. चिदंबरनाथ मुदलियार ने मुक्ते प्रोत्साहन देते हुए कहा कि जब कि महाभारत में ऐसी सुन्दर बाते हैं कि पढ़कर मालूम होता है मानों श्राज ही कल की बातें हों तो क्यों नहीं श्राप क्रमशः सारे महाभारत की कथा लिख डालें।

मैंने उनकी बात मानली । लिखना आरम्भ तो किया, लेकिन डरते-डरते। थोड़े ही दिनो के बाद मेरा आनन्द, भिक्त और उत्साह बढ़ने लगा और पुस्तक के १०८ अध्याय तैयार हो गए। मेरे तिमल भाई कथा सुनने बैठे हैं ऐसी कल्पना करके कहानी सुनाने के ढंग से ही भिक्त-अद्धा के साथ मैंने लिखना शुरू किया। इससे मुक्ते इस काम में अम - मालूम नहीं हुआ।

हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जो महाभारत श्रौर रामायण से परिचित न हो, लेकिन ऐसे बहुत थोड़े लोग होंगे, जिन्होंने कथावाचकों श्रौर भाष्यकारों की नवीन कल्पनाश्रों से श्रक्कृते रह कर उनका श्रध्ययन किया हो। इसका कारण संभवत: यह हो कि ये नई कल्पनाएँ बड़ी रोचक हों। पर महामुनि व्यासकी रचना में जो गाभीर्य श्रौर श्रर्थ-गूढ़ता है, उसे उपस्थित करना श्रौर किसी के लिए संभव नहीं। यदि लोग व्यास के महाभारत को, जिसकी गणना हमारे देश के प्राचीन श्रौर महाकाव्यों में की जाती है श्रौर जो श्रपने ढंग का श्रन्टा ग्रंथ है, श्रच्छे वाचकों से सुनकर उसका मनन करें तो मेरा विश्वास है कि वे ं 'शानं, व्यमता श्रीर श्रात्म-शक्ति प्राप्त करेंगे । महाभारत से बढ़कर श्रीर कहीं भी इस बात की शिचा नहीं मिल सकती कि जीवन में विरोध-भाव, विद्वेष श्रीर कोध से सफलता नहीं मिल सकती ।

प्राचीन काल में बच्चों को पुराणों की कहानिया सुनाने के लिए खुढ़िया हुआ करती थीं, लेकिन अब तो बेटे-पोत वाली महिलाओं को भी ये कहानिया ज्ञात नहीं हैं। इसलिए अगर इन कहानियों को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाय तो उस से भारतीय परिवारों को लाभ ही होगा।

महामारत की इन कथाओं को केवल एक वार पढ़ लेने से ही काम न चलेगा। इन्हें वार-वार पढ़ना चाहिए, गाओं में वे-पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों को इकट्ठा करके दीपक के उजाले में इन्हें पढ़ कर सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देश में ज्ञान, प्रेम और धर्म-भावनाओं का प्रसार होगा, सबका भला होगा।

प्रश्न होसकता है कि पुस्तक में चित्र क्यो नहीं दिये गये हैं ? इसका कारण है। मेरी धारणा है कि हमारे चित्रकारों के चित्र सुन्दर होने पर भी यथार्थ और कल्पना के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए, वह स्थापित नहीं कर पाते। भीम को साधारण पहलवान, अर्जुन को नट और कृष्ण को छोटी लड़की की तरह चित्रित करके दिखाना ठीक नहीं है। पात्रों के रूप की कल्पना पाठकों की भावना पर छोड़ देना ही अच्छा है।

-च॰ राजगोपालाचार्य

## गगोशजी की शर्त

भगवान व्यास महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र थे। चारों वेदों को क्रमवद्ध करके उनका संकलन करने का श्रेय इन्हीं को है। महाभारत की पुण्य कथा भगवान व्यास ही की देन है।

महाभारत की कथा व्यासजी के मानस-पट पर श्रंकित हो चुकी थी। तव उनको यह चिन्ता हुई कि इसे संसार को किस तरह प्रदान करे। यह सोचते हुए व्यासजी ने ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा प्रत्यच्च हुए। व्यासजी ने उनके सामने सिर नवाया श्रोर श्रंजलिबद्ध होकर निवेदन किया—

"हे भगवन्। एक महान् ग्रन्थ की रचना मेरे मन में हुई है। चिन्ता इस बात की है कि इसे लिपिबद्ध कौन करे ?"

यह सुन कर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने न्यासनी की भूरि-भूरि प्रशंसा की ग्रौर बोले—"तात! तुम गर्णेशनी को प्रसन्न करो। वे ही तुम्हारे ग्रन्थ को लिख सकने में समर्थ हैं।" यह कह ब्रह्मानी ज्रान्त- द्वीन हुए।

महर्षि व्यास ने गगोशजी का ध्यान किया । गगोशजी प्रसन्न मुख व्यासजी के सामने उपस्थित हुए। महर्षि ने विधिवत् उनकी पूजा की ऋौर उनको प्रसन्न देखकर प्रार्थना की—''एक सर्वोत्तम प्रन्थ की रचना मेरे मन मे हुई है। ऋाप उसे लिपिबद्ध करने की कृपा करे।"

गणेशजी मान तो गये, लेकिन एक शर्त के साथ । उन्होंने कहा— ''लिखने के लिए तो मैं तैयार हूं। लेकिन शर्त यह है कि एक बार

अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो फिर मेरी लेखनी पलभर भी रुकने न पाए। अगर आप जरा भी रुक गए तो फिर मेरी लेखनी भी एकदम रुक जायगी। क्या आपसे यह हो सकेगा ?"

शर्त ज्रा किठन थी। लेकिन व्यासजी ने मान ली। वह वोले— "आपकी शर्त मुक्ते मंजूर है पर मेरी भी एक शर्त है। वह यह कि आप तभी लिखियेगा जब हर श्लोक का अर्थ ठीक-ठीक समक्त लें।"

सुनकर गणेशाजी हॅस पड़े। बोले—"यह भी कोई बड़ी बात है ?" श्रीर व्यास श्रीर गणेश श्रामने-सामने बैठ गये। व्यासजी बोलते जाते थे श्रीर गणेशाजी लिखते जाते थे। कही-कहीं व्यासजी श्लोको को इतना जटिल बना देते थे कि गणेशाजी को समभने में कुछ देर लग जाती थी श्रीर उनकी लेखनी जरा देर रक जाती थी। इस बीच में व्यासजी कितने ही श्रीर श्लोको की मन ही मन रचना कर लेते थे। इस तरह महा-मारत की कथा व्यासजी की श्रोजभरी वाणी से प्रवाहित हुई श्रीर गणेशाजी की श्रथक लेखनी ने उसे लिपबद्ध किया।

ग्रन्थ लिखकर तैयार हो गया। श्रव व्यासजी के मन में उसे सुरिच्चित रखने तथा उसके प्रचार का प्रश्न उठा। उन दिनों छापेखाने का श्राविष्कार नहीं हुआ था। शिच्चित लोग ग्रन्थों को करउस्थ कर लिया करते थे श्रीर इस प्रकार स्मरण्-शिक्त के सहारे उनको सुरिच्चित रखते थे। व्यासजी ने भी भारत की कथा श्रपने पुत्र शुकदेव को कर्यउस्थ कराई श्रीर बाद में श्रपने श्रीर कई शिष्यों को भी कराई।

× × ×

कहा जाता है कि देवों को नारदमुनि ने महाभारत कथा सुनाई थी।
श्रीर गन्धवों, राज्ञ्सों तथा यज्ञों में इसका प्रचार शुक्रमुनि ने किया।
यह तो सभी जानते हैं कि मानव-जाति में महाभारत-कथा का प्रचार
महर्षि वैशंपायन से हुआ। वैशंपायन भगवान व्याम के प्रमुख शिष्य थे
श्रीर बड़े विद्वान तथा धर्मनिष्ठ थे।

महाराजा परीिच्तित के पुत्र जनमेजय ने एक महान् यज्ञ किया। उसमें उन्होंने महाभारत-कथा सुनाने की प्रार्थना वैशंपायन से की ।

#### गणेशजी की शर्त

महर्षि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की ऋौर महाभारत का क्रथान्त्रह्सार से सुनाई।

इस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक स्तजी भी विद्यमान थे। महाभारत की कथा सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हुए। सद्धर्म के प्रचार के लिए भगवान व्यास के इस महाकाव्य से मनुष्यमात्र को लाभ पहुँचाने की इच्छा उनके मन में प्रवल हुई। इस उद्देश्य से स्तजी ने नैमिशारएय में तमाम ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक् हुए। मुनि पुंगवों की इस सभा में स्तजी ने महाभारत का गान किया।

"राजा जनमेजय के नाग-यज्ञ के अवसर पर महर्षि वैशंपायन ने व्यासजी की आज्ञानुसार भारत की कथा सुनाई थी। वह पवित्र कथा मैंने सुनी और तीर्थाटन करते हुए कुरुत्तेत्र की युद्धभूमि को भी जाकर देखा।"

इस भूमिका के साथ सूतजी ने ऋषियों के सामने महाभारत की कथा कहना शुरू किया।

#### $\times$ $\times$ $\times$

महाराजा शान्तनु के बाद उनके पुत्र चित्रागद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनकी ऋकाल मृत्यु पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए—धृतराष्ट्र ऋौर पाग्डु। जेठे धृतराष्ट्र जन्म से ही ऋन्वे थे। इसलिए पाग्डु को गद्दी पर विठाया गया।

पागडु ने कई वर्ष तक राज किया। उनके दो रानिया थी—कुन्ती श्रीर माद्री। कुछ काल तक राज्य करने के बाद पागडु अपने किसी पाप के प्रायिश्वतार्थ तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानिया भी उनके साथ गईं। वनवास के समय कुन्ती और माद्री ने पाँचों पागडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पागडु की मृत्यु हो गई। तब पाचो अनाथ बच्चो का वन के ऋषि-मुनियो ने पालन-पोषण किया और पढ़ाया-लिखाया। जब युधिष्ठिर सोलह वर्ष के हुए तो ऋषियो ने पाचो कुमारो को हिस्तनापुर में ले जाकर भीष्म पितामह के हवाले कर दिया। पाचों पागडव बुद्धि के तेज थे और शरीर के बली। छुटपन में ही

उन्होंने वेद, वेदाग तथा अनेक शास्त्रों का अध्ययन सफलता से कर लिया था और शीन ही क्तियोचित निद्याओं में भी दक्त हो गये। उनकी प्रखर बुद्धि और मीठे स्वभाव ने सबको मुग्ध कर लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उनको कई तरह के कष्ट पहुँ चाये।

दिन-पर-दिन कौरव-पाग्डवों के वीच बैर बढता गया। अन्त में भीष्म पितामह ने दोनों को किसी तरह समभाया और उनमें सन्धि कराई। वृद्ध भीष्म के त्रादेशानुसार कुरु-राज्य के दो विभाग किये गए। कौरव हस्तिनापुर ही में राज करते रहे और पाग्डवों को एक अलग राज्य दिया गया जो आगे चलकर इन्द्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार थोड़े दिन तक शान्ति रही।

उन दिनों राजा लोगों में जुआ (चौपड़) खेलने का आम रिवाज था। राज्यों तक की बाजियाँ लगाई जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक एक वार पायडवों और कौरवों ने जुआ खेला। कौरवों की तरफ से चालाक शकुनि खेलता था। उसने धर्मात्मा युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पायडवों का राज्य छिन गया और उनको तेरह वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनमें एक शर्त यह भी थी कि तेरह वर्ष के वनवास के बाद वनवास लौटने पर उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया जायगा।

द्रौपदी के साथ पाँचो पाएडव बारह वर्ष बनवास और एक वर्ष अज्ञातवास में बिता कर वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने उनका लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पाएडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। पाएडव उस विशाल साम्राज्य के एकमात्र स्वामी हुए।

इसके बाद छत्तीस वर्ष तक पागडवो ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीचित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए।

यही सच्चेप में महाभारत की कथा है। महाभारत का श्रद्भुत काव्य भारतीय साहित्य-भएडार के सर्वश्रेष्ठ महाग्रन्थों में से हैं। इसमें पाएडवों की कथा के साथ कई सुन्द्रिर उप-कथाएँ भी हैं। बीच-बीच में स्कियों तथा उपदेशों-के भी उज्जवत रत्न जड़े हुए हैं। महाभारत एक विशाल महासागर है जिसमे अनमोल मोती और रत्न भरे पड़े हैं।।

रामायण श्रीर महाभारत भारतीय संस्कृति श्रीर धार्मिक विचार के मूल-स्रोत माने जा सकते हैं।

# देवन्रत्

गंगादेवी एक सुन्दर युवती का रूप धारण किये नदी तट पर खड़ी थी। उसके सोंदर्य ऋौर नवयौवन ने राजा शान्तनु को मोह लिया।

''सुन्दरी, तुम कोई भी हो, मेरा प्रेम स्त्रीकार कर लो ऋौर मेरी पत्नी वन जाओ। मेरा राज्य, मेरा धन, यहाँ तक कि मेरे प्राण तक आज से तुम्हारे हैं।'' प्रेम-विह्नल राजा ने उस देवी सुन्दरी से याचना की।

स्मित-वदना गगा वोली—''राजन् । आपकी पत्नी होना मुके स्वीकार है। पर इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्ते माननी होगी। मानेंगे ?''

राजा ने कहा-"अवश्य।"

गगा वोली—''कोई भी मुमसे यह न पूछे कि तुम कौन हो, किस कुल की हो ? मैं कुछ भी करूँ—ग्रन्छा या बुरा, मुफे कोई न रोके। किसी भी बात पर कोई मुफ्ते नाराज न हो, ग्रौर न कोई मुफे डाँटे-डपटे। ये मेरी शतें हैं। इनमें से एक के भी तोड़े जाने पर मैं ग्रापको छोड़कर फीरन चली जाऊँ गी। ये ग्रापको स्वीकार हैं ?"

शान्तनु ने गंगा की शतें मान लीं श्रौर वचन दिया कि वह उनका पूर्णरूप से पालन करेगा।

गगा राजा शान्तनु के भवन की शोभा बढ़ाने लगी। उसके शील-स्वभाव, नम्रता, और अचंचल प्रेम को देखकर राजा शान्तनु मुग्ध हो गये। काल-चक घूमता गया। किन्तु प्रेम-सुधा-मग्न राजा और गंगा को उसकी खबर तक न थी।

गंगा से शान्तनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। पर गगा ने उनको जीने न दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की वहती हुई धारा में फेंक देती और फिर सस्मित वदन राजा शान्तनु के पास आ जाती।

श्रज्ञात सुन्दरी के इस कुत्सित व्यवहार से राजा शान्तनु चिंकत होकर रह जाते। उनके चोभ श्रीर श्राश्चर्य का पारावार न रहता। सोचते यह मृदुल गात श्रीर यह पैशाचिक व्यवहार ? यह तक्णी कौन है ? कहाँ की है ? इस तरह के कई विचार उनके मन में उठते पर वचन दे चुके थे इस कारण मन मसोस कर रह जाते।

#### x x x

सूर्य जैसे तेजस्वी सात बचों को गंगा ने इसी भाति नदी की धारा में वहा दिया। श्राठवा बचा पैदा हुआ। गंगा ने उसे भी लेकर नदी की तरफ पैर बढ़ाये तो शान्तनु से न रहा गया। बोले—''ठहरो, यह घोर पाप करने पर क्यों तुली हो ? मा होकर अपने नादान बचों को क्यों अकारण ही मार दिया करती हो ? यह घृणित व्यवहार तुम्हें नहीं सोहता।"

राजा की बात सुनकर गंगा मन-ही-मन मुस्कराई। पर क्रोध का स्त्रिमनय करती हुई बोली—

"राजन्! क्या श्रपना वचन भूल गये? मालूम होता है श्रापको पुत्र ही से मतलव था, मुक्तसे नहीं। श्रव श्रापको मेरी क्या परवाह! ठीक है, मैं जाती हूं। हा, श्रापके इस पुत्र को मैं नहीं मालूगी।" इसके बाद गंगा श्रपना परिचय देती हुई वोली—"शान्तनु! घवराश्रो मत। मैं वह गगा हूं जिसका यश ऋषि-मुनि गाते हैं। जिन बच्चों को मैंने वहा दिया वे श्राठों वसु थे। महर्षि वसिष्ठ ने श्राठों वसुश्रों को मर्त्रलोक में जन्म लेने का शाप दिया था। वसुश्रों ने मुक्तसे प्रार्थाना की थी कि मैं उनकी मा वन् श्रीर जन्मते ही उनको नदी में फैंक दूं। मैंने उनकी प्रार्थना

मान ली, तुम्हें लुभाया ग्रौर उनको जन्म दिया । यह त्युच्छा हा हुन्। कि उन्होंने तुम्हारे जैसे यशस्वी राजा को पिता के रूप में पाया। तुम भी भाग्यशाली हो जो आठो वसु तुम्हारे पुत्र हुए। तुम्हारे इसं अन्तिम बच्चे को में कुछ दिन पालू गी श्रोर फिर पुरस्कार के रूप में तुम्हें सौंप दृंगी।" यह कहकर गंगादेवी वचे को साथ ले स्रोमल हो गई। यही वचा त्रागे चलकर भीष्म के नाम से विख्यात हुत्रा।

एक दिन आठों वसु अपनी पत्नियो समेत हसते-खेलते उस पहाड़ी के नजदीक विचरण कर रहे थे जहां वसिष्ठ मुनि का आश्रम था। ऋतु नुहावनी थी त्र्यौर पहाड़ी का दृश्य मनोहर। वसु-दंपति निकुंजों त्र्यौर पहाड़ो पर विचरण करते हुए अपने खेल-कूद में मग्न थे कि इतने में वसिष्ठ मुनि की गाय नन्दिनी अपने वछड़े के साथ चरती हुई उधर से ग्रा निकली। उसके त्रलौकिक सौदर्य एवं दैगी छ्वि को देखकर वसु-पित्नयाँ मुग्ध हो गईं त्रौर उस मोदमयी नाय की प्रशंसा करने लगी। एक वसु-पत्नी का मन उसको देखकर ललचा गया। उसने श्रपने पति प्रभास से अनुरोध किया कि यह गाय उसे पकड़ा दो।

सुनकर प्रभास को हंसी आई। उसने कहा—"प्रिये! हम तो देवता हैं ! दूध की हमें त्रावश्यकता ही क्या है ? जानती नही हो हम महर्षि वसिष्ठ के त्रपोवन में हैं ऋौर यह उनकी प्यारी गाय निन्दनी है ? इस गाय का दूध मनुष्य लोग पिये तो चिरजीवी वन सकते हैं। हम तो खुद ही अमर ठहरें इसे लेकर क्या करेंगे ? न्यर्थ ही मुनिवर का क्रोध क्यों मोल लें ?"

प्रभास ने हजार समभाया, फिर भी उसकी पत्नी ने न माना। उसने कहा-" मैं ग्रपने लिए थोड़े ही माग रही हूं ? मर्त्यलोक में मेरी एक सहेली है। उसी के लिए मांग रही हूं। महिषं वसिष्ठ अव आश्रम में नहीं हैं। उनके त्राने से पहले हम इसे भगा ले जायें। क्या मेरे लिए तुर इतना भी नहीं कर सकते ?"

प्रभास पत्नी का ऋनुरोघ टाल न सका। दूसरे वसुत्रों की सहायत मे निन्दनी और उसके वछड़े को वह भगा ले गया।

विष्ठजी जब आश्रम लौटे तो हवन-सामग्री देने वाली गाय और बछुड़े को न पाया। गाय की खोज में उन्होंने सारा वन-प्रदेश छान डाला, पर गाय न मिली। तव मुनि ने अपने ज्ञान-चन्नु से देखा तो उन्हें वसुओं की करत्त का पता लगा। वसुओं की इस धृष्टता पर वसिष्ठजी का प्रशान्त मन भी कुद्ध हो उठा। चूंकि वसुओं ने देवता होकर मनुष्य के-से लालच से काम लिया था इसलिए मुनि ने शाप दिया कि आठो वसु मनुष्यलोक में जन्म ले।

मुनि का तपोबल ऐसा था कि उनका शाप देना था ग्रौर वसुन्रों के मन में घबराहट पैदा हो गई। वेचारे भागे ग्राये ग्रौर ऋषि के सामने गिड्गिड़ाने लगे ग्रौर उनको मनाने लगे।

तन विसष्ठ वोले--''मेरा शाप क्र्या नहीं हो सकता। तुम लोगो को मर्त्य-लोक में जन्म तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी प्रभास को छोड़कर वाकी सबके लिए इतना कर सकता हूं कि वे पृथ्वी में जन्म लेते ही विमुक्त हो जायं। प्रभास चू कि तुम्हें उभाड़ने वाला था इसलिए उसे काफी दिन मर्त्य-लोक में जीवित रहना होगा। हाँ, वह बड़ा यशस्वी होगा।

इतना कहकर मुनि शान्त हो गये और श्रपनी क्रोध-विच्रत तरस्या में फिर ध्यान दिया।

मुनि के आश्रम से लौटते हुए वसुआं ने अपने मन में सोचा, चलो मुनि ने इतनी कृपा तो की। वहां से वे गंगा देवी के पास गये और उनके सामने अपना दुखड़ा रोया। गंगा से उन्होंने प्रार्थना की कि पृथ्वी में तुम्हीं हमारी माता बनो और उत्पन्न होते ही हमें जल में डुबोकर मुक्त कर दो। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्हीं की प्रार्थनानुसार गंगा ने यशस्वी शान्तनु को खुभाया और सात बच्चों को नदी में प्रवाहित किया था।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

गंगा चली गई तो शान्तनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग-लालसा छोड़ दी श्रौर राज-काल में दिल लगाया।

एक दिन राजा शिकार खेलते-खेलते गंगा के तट पर गये तो एक अलौकिक दृश्य देखा। किनारे पर देवराज जैसा एक सुन्दर और गटीला युवक खड़ा गंगा की बहती हुई धारा पर बांस चला रहा म्यारें। बासों की बौछार से गंगा की प्रचएड धारा एकदम रुकी हुई थी । देखें कर शान्तनु दंग रह गये।

इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आ खड़ी हुई। गंगा ने युवक को अपने पास जुलाया और राजा से वोली—''राजन, यही तुम्हारा और मेरा आठवा पुत्र देववत है। महर्षि वसिष्ठ से इसने वेदों और वेदागों की शिचा प्राप्त की है। शास्त्र-ज्ञान में शुक्राचार्य और रण्किशल में परशुरामजी ही इसका मुकावला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा उतना ही चतुर राजनीिज्ञ भी है। तुम्हारा पुत्र अब तुम्हारे सुपुर्व है। इसे साथ ले जाओ।

गगादेवी ने देववत का माथा च्मा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। थोड़े ही दिन में राजकुमार देववन युवराज के पट को सुशोभित करने लगे।

## : ३:

# भीष्म·प्रतिज्ञा

चार वर्ष वीत गए। एक दिन राजा शान्तनु जमुना तट की तरफ घूमने गए तो वातावरण को अनैसर्गिक सुगन्धि से भरा पाया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसी मनोहारिणी कुवास कहा से आती होगी। इस बात का पता लगाने के लिए वह जमुना तट पर इधर-उधर खोजने लगे कि इतने मे अन्सरा-सी सुन्दर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। राजा को मालूम हुआ कि उसी सुन्दरी की कमनीय देह से यह सुवास निकल रही है और सारे वन-प्रदेश को सुवासित कर रही है।

तरुणी का नाम सत्यवती था। पराशर मुनि ने उसे वरदान दिया था कि उसके मुकोमल शरीर से दिव्य गन्ध निकलती रहेगी। गगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस सौरममयी कामिनी को देखते ही हवा में उड़ गया। उस अलौकिक मुन्दरी को पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। राजा की प्रेम-याचना के उत्तर में सत्यवती बोली—''मेरे वाप मल्लाहों के सरदार हैं। उनकी अनुमित लेलो तो में साथ चलने को तैयार हूँ।"

उसकी मीठी वोली उसके सौदर्य के ग्रानुरूप ही थी।

पर केवट-राज वर्ड चतुर निकले। राजा शान्तन ने जब अपनी इच्छा उनपर प्रकट की तो दाशराज ने कहा—''जब लड़की है तो इसका विवाह भी किसी-न-किसी से करना ही होगा। श्रीर इसमें सन्देह नहीं कि श्रापके जैसा सुयोग्य वर इसको श्रीर कहा मिलेगा? पर मुक्ते एक बात का वन्चन देना पड़ेगा।"

राजाने कहा—''जो माँगोगे हूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केयटराज वोले—''मेरी लड़का का पुत्र आपके वाद हस्तिनापुर के राज-सिहासन पर वैठे। क्या इस वात का आप मुक्ते वचन दे सकते हैं ?"

केवटराज की शर्त राजा शान्तनु को नागवार लगी। काम-वासना से राजा की सारी देह विदग्ध हो रही थी। फिर भी उनसे ऐसा अन्याय-पूर्ण वचन देते न बना। गगा सुत को छोड़कर अन्य किमी को राजगद्दी पर विठान की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से नगर को लीट आए। किसीस कुछ कह भी न सके। पर चिन्ता उनके मन को कीडे की तरह खाये जाने लगी। वह दिन-पर-दिन दुवले होने लगे।

× × ×

देववत ने देखा, पिता के मन में कोई-न-कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शान्तनु से पूछा—''पिताजी, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो ग्रापको प्राप्त न हो। फिर भी इधर कुछ दिन से ग्राप शोकातुर प्रतीत हो रहे हैं। ग्रापका चेहरा पीला पड़ रहा है ग्रीर शरीर दुवला हो रहा है। ग्रापको किस वात की चिन्ता है?"

शान्तनु को सची बात कहने जग भीप ग्राई। फिर भी कुछ-न-कुछ तो

बतलाना ही था। बोले—"बेटा! तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो। क्रीर खुद्ध का तो मानो तुम्हें व्यसन-सा होगया है। किसी-न-किसी दिन तुम युद्ध में जाग्रोगे ग्रवश्य। ग्रौर संसार में किसी वात का ठिकाना नहीं है। परमात्मा न करे तुम पर कुछ बीत जाय तो फिर वंश का क्या होगा? इसीलिए तो शास्त्रज्ञ कहते हैं कि एक पुत्र का होना न होना बरावर है। मुक्ते केवल इसी वात की चिन्ता है कि वंश की यह कड़ी बीच ही में न टूट जाय।"

यद्यपि शान्तनु ने गोलमोल वाते वनाई फिर भी कुशाग्र-बुद्धि देवनत ने ताड़ लिया कि पिता की चिन्ता का क्या कारण है। उन्होंने राजा के सारथी से पूछकर पता लगा लिया कि उस दिन जमुना के किनारे केवटराज से क्या वात हुई थी। यह जानकर देवनत केवटराज के पास गए, श्रौर श्रपने पिता के लिए सत्यवती को मागा।

केवटराज ने वही शर्त दुहराई जो उन्होंने शान्तनु के सामने रक्खी थी। देववत ने कहा—"यदि तुम्हारी त्रापित का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का ही पुत्र मेरे पिता के बाद राजा बनेगा।"

लेकिन केवटराज इससे सन्तुष्ट न हुए । उन्होने दूर की सोची । बोले—"ग्रार्यपुत्र, नि:सन्देह ग्राप वड़े बीर हैं। ग्रापने ग्राज एक ऐसा कार्य किया है जो राजवंशों के इतिहास में निराला है। ग्रब ग्राप ही मेरी कन्या के पिता वन जायं ग्रोर इसे ले जाकर राजा शान्तन को व्याह दे। फिर भी मेरे मन में एक ग्रोर सन्देह है। कुपया उसे भी दूर कर दे तो फिर मुक्ते कोई ग्रापत्ति न होगी।

"इस वात का तो मुक्ते पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेगे। किन्तु आपकी सन्तान से मैं वही आशा कैसे रख सकता हूं ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा! बहुत संभव है वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या समाधान है ?"

केनटराज का प्रश्न लक्ष्यवाव था। उसे संतुष्ट करने का यही मतलब हो सकता था कि देवन्नत अपने भविष्य का विलदान करदे। पितृभक्त देवन्नत विचलित न हुए। सोच-समक्षकर गंभीर स्वर में उन्होंने यह भयकर प्रतिज्ञा की—''मैं जीवन-भर ब्याह न करूंगा- ब्रह्मचारी रह गा, ताकि भेरे सन्तान ही न हो।''

किसी को आशा न थी कि तरुण राजकुमार ऐसा कठोर व्रत धारण करेंगे। खुद दाशराज के रोमाच हो आया।

देवतात्रों ने फूल वरसाये। दिशाये "धन्य भीष्म, धन्य भीष्म" के घोष से गूंज उठीं। भयंकर कार्य करनेवाले को भीष्म कहते हैं। देववत ने भयंकर प्रण किया था इसलिए उस दिन से भीष्म ही उनका नाम पड़ गया। दाशराज ने सानन्द अपनी पुत्री को देववत के साथ विदा किया।

सत्यवती से शान्तनु के दो पुत्र हुए—चित्रागद ग्रौर विचित्रवीर्थ। शान्तनु के देहावसान पर चित्रागद ग्रौर उनके मारे जाने पर विचित्र-वीर्थ हस्तिनापुर के सिंहासन पर वैठे। विचित्रवीर्थ के दो रानिया थीं— ग्रम्बिका ग्रौर श्रम्बालिका। ग्रम्बिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र श्रौर ग्रम्बालिका के पुत्र के पारहु के पारहुव।

महात्मा भीष्म शान्तनु के बाद से लेकर कुरुत्तेत्र-युद्ध के अन्त तक उम विशाल राजवंश के सम्मान्य कुलनायक और पूज्य वने रहे । शातनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा—

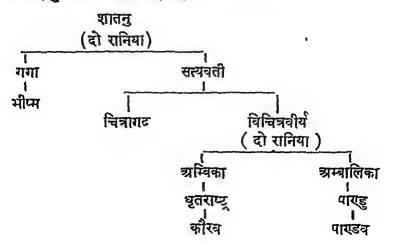

#### अम्बा और भीष्म

## : 8 :

# अम्बा और भीष्म

सत्यवती के पुत्र चित्रागद बड़े ही वीर पर स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गन्धर्व के साथ हुए युद्ध में वह मारे गए। इनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगदी पर बैठे। विचित्रवीर्य की त्रायु उस समय बहुत छोटी यी। इस कारण उनके वालिग होने तक राज-काज भीष्म को ही संभालना पड़ा।

जब विचित्रवीर्यं जवान हो चले तो भीष्म को उनके विवाह की चिन्ता हुई। इसी समय उन्हें खबर भिली कि काशीराज की कन्यात्रों का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए त्रौर स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हुए।

काशीराज की कन्याएं अपूर्व सुन्दरियाँ थीं। उनके रूप श्रीर गुण का यश दूर-दूर तक फैला हुआ था। इसलिए देश-विदेश के असंख्य राजकुमार उनके स्वयंवर में भाग लेने के लिए श्राये हुए थे। स्वयंवर-मराडप उनकी भीड़ से खनाखन भरा हुआ था। बड़ी स्पर्झा लगी थी।

भीष्म की प्रतिष्ठा च्रियों में श्रिद्वितीय थी। उनके महान् त्याग तथा भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर-मडप में प्रविष्ठ हुए तो राजकुमारों ने छोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए श्राये होंगे। परन्तु जब स्वयंवर में सम्मिलित होनेवालों में उन्होंने भी श्रपना नाम दिया, तो विचारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि हढ़वत भीष्म श्रपने लिए नहीं, किन्तु श्रपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं!

सभा में खलवली मची। चारों त्रोर से भीष्म पर फब्तियाँ कसी जाने लगीं—''माना कि भारत-श्रेष्ठ भीष्म बढ़े बुद्धिमान त्रौर विद्वान् हैं, किंतु साथ ही बूढ़े भी तो हैं। स्वयंत्रर से इनसे मतलव ? इनके प्रण का क्या हुआ ? क्या इन्होंने मुफ्त ही में यश कमाया था ? जीवन-मर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिशा की थी क्या वह सूठी ही थी ?" इस भाति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहा तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी वृद्ध भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी परवाह किये विना आगे को चल दीं। अभिमानी भीष्म इस अवहेलना को न सह सके। मारे क्रोध के

श्राभमानी भीष्म इस श्रवहेलना को न सह सके। मारे क्रोध के उनकी श्राखें लाल हो गईं। उन्होंने सभी इकट्ठे राजकुमारों को युड़ के लिए ललकारा। श्रीर श्रकेले ने तमाम राजकुमारों को तितर-वितर कर दिया। तीनों राजकन्याश्रों को वलपूर्वक श्राकर रथ पर विटा लिया श्रीर हस्तिनापुर की तरफ घोड़े दौड़ा दिये। सीम देश के राजा शालव बड़े ही स्वाभिमानी थे। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या श्रम्वा उन पर रीभी हुई थी श्रीर उसको मन में पित मान लिया था। शालव ने भीष्म के रथ का पीछा किया श्रीर उनको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म श्रीर शालव के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। शालव वड़ा वीर था श्रवश्य, परन्तु धनुष के धनी मीष्म के श्रागे कब तक वह उहर सकता? भीष्म ने उसे हटाकर ही छोड़ा; किंतु काशीराज की कन्याश्रों की प्रार्थना स्वीकार कर उन्होंने उसे जीता ही छोड़ दिया।

भीष्म काशीराज की कन्यार्थ्यों को लेकर हस्तिनापुर पहुचे। विचित्रवीर्य के ब्याह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्यात्र्यों को विवाह-मंडप में ले जाने का समय त्राया तो काशीराज की जेठी लड़की श्रम्वा एकात में मीष्म से मुस्कराती हुई बोली—

"गागेय, त्राप बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी एक शंका है, उसे क्राप ही दूर कर सकते हैं। मैंने अपने मन में सौम-देश के राजा शालव के पित मान लिया था। उसके बाद ही आप वलपूर्वक मुक्ते यहा ले आरे थे। आप सब शास्त्र जानते हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद अब मेरे बारे में जो उचित सममों, करें।"

धर्मात्मा भीष्म को ग्रम्या की वात जंची। उन्होंने ग्रम्या के उसकी इच्छानुसार उचित प्रवन्ध के साथ शालव के पास खाना क ऋंबा ऋपने मनोनीत वर सौमराज शालव के पास गई ऋौर सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसने कहा—

"राजन् ! मैं आपको अपना पित मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुक्ते आपके यहाँ भेजा है। आप शास्त्रोक्त विधि से मुक्ते अपनी पत्नी स्वीकार कर लें।"

पर शालव ने न माना। उसने अंबा से कहा—"कई राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुक्ते युद्ध में पराजित किया और तुम्हें वलपूर्वक हर ले गये थे। मैं खूब अपमानित हो चुका हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम भीष्म के पास ही चली जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करों।" यह कहकर सौमराज शालव ने प्रण्य-कामिनी अंबा को भीष्म के पास वापस लौटा दिया।

विचारी अंवा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सब हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा—''वत्स, राजा शालव अंवा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अंवा को पत्नी वनाने की न थी। अब इसके साथ तुम्हारे व्याह कर लेने में कोई आपित नहीं रही।'' पर विचित्रवीर्य अंवा से व्याह करने को राजी न हुए, आखिर चत्रिय जो ठहरे। बोले—''भाई साहब, इसका मन एक वार राजा शालव पर रीम चुका है और यह उन्हें मन में पित मान चुकी है। चित्रिय होकर ऐसी स्त्री से मैं कैसे व्याह करूँ?''

विचारी श्रंबा पर "माया मिली न राम" वाली कहावत सार्थक हो गई। श्रब उसने श्रौर कोई रास्ता न देख भीष्म ही को श्रा भेरा। बोली—"मैं दोनों तरफ से गई। मेरा कोई सहारा न रहा। श्राप ही सुभे हर लाये। श्रत: यह श्राप ही का कर्तव्य है कि मेरे साथ व्याह कर ले।"

भीष्म ने उस चंचल युवती को ऋपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई

श्रीर कहा—''श्रपनी प्रतिशा को मैं नहीं तोड़ सकता।'' उन्होंने कत्तंच्य से प्रेरित होकर विचित्रवीर्य को फिर दुवारा श्राग्रह किया कि श्रंवा से व्याह कर लो, पर उन्होंने न माना। तो भीष्म ने श्रंवा को समभा कर कहा कि सोमराज शालव ही के पास जाये श्रीर फिर प्रार्थना करें। लेकिन श्रवा को दुवारा शालव के पास जाते लज्जा श्राई। उसने भीष्म से वहुत श्राग्रह किया कि उसे पत्नी रूप में स्वीकार करलें। कई वर्ष तक वह भीष्म के ही महल मे रही भी। किन्तु भीष्म श्रपनी प्रतिशा से टस-से-मस न हुए।

लाचार होकर अथा फिर शालय के पास गई ओर उससे बहुत मिन्नतें की। लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को त्वीकार करने से सीमराज ने साफ इनकार कर दिया।

कमल-नयनी अम्बा इसी भाँति छ, साल तक हस्तिनापुर और सीम-देश के बीच ठोंकरें खाती फिरती रही। री-रोकर विचारी के आँस् तक सूख गये। उसके दग्ध हृदय के दुकड़ें टुकड़ें हो गये। फिर भी उसको पूछने वाला कोई न रहा। भीष्म ही को उसने अपने इस सारे दु:ख का कारण समभा। उनपर उसे वहुत कोध आया। प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी।

मीष्म से वदला लेने की इच्छा से उसने कई राजाग्रों को ग्रपना दुखड़ा सुनाया श्रोर भीष्म से लड़कर उनका वध करने की प्रार्थना की। पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म का युद्ध में सामना करें।

जब मनुष्यों से उसकी कामना पूरी न हो सकी तो अम्बा ने भगवान् कार्त्तिकेय का ध्यान करके बोर तपस्या की। अन्त में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कार्त्तिकेय प्रकट हुए और सदा ताजा रहने वाले कमल के फूलों की एक माला अम्बा के हाथ में देते हुए कहा—'जो इसे पहनेगा वह भीष्म का शत्रु होगा।'

माला पाकर श्रंबा बहुत खुश हुई । उसने सोचा कि श्रब मेरी इच्छा पूरी होगी। माला लेकर वह फिर कई राजाश्रों के द्वार पर गई श्रौर प्रार्थना की कि कोई भी भगवान कार्त्तिकेय का दिया हुश्रा यह हार पहन ले श्रौर भीष्म से युद्ध करे। पर किसी च्रित्रय में इतनी हिम्मत न थी कि महान् पराक्रमी भीष्म से शत्रुता मोल ले।

त्रव त्रंबा कुछ निराश हुई। लेकिन फिर भी हिम्मत न हारी। उसने सुना था कि पाँचाल देश के राजा द्रुपद वड़े प्रतापी वीर हैं। क्रंबा उसके पास गई ग्रौर भीष्म से लड़ने के लिए प्रार्थना की। जब उन्होंने भी न माना तो उसकी ग्राशा पर एकदम पानी फिर गया। हताश हो द्रुपद के हो महल के द्वार पर माला टाँग कर चली गई। उसके उद्दिग्न हृदय को कहीं शान्ति न मिली। मानो व्यथा ही उसकी सहेली वन गई।

क्तियों से एकदम निराश होकर यांवा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली य्रोर उनसे कहा कि भीष्म ने कैसे उसके जीवन को छुख से रहित य्रोर ग्रापमानपूर्ण वना दिया है।

तपस्त्रियों ने कहा—''बेटी, परशुरामजी के पास जा आरे तुम्हारी इच्छा वे अवश्य पूरी करेंगे।'' ऋषियों की सलाह पर अंवा चित्रय-दमन परशुरामजी के पास गई।

श्रंवा की करुण कहानी सुनकर परशुरामजी का हृदय विवल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर मे कहा—''काशीराज-कन्ये, श्रव तुम मुक्तसे क्या चाहती हो ? यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि में शालवराज से तुम्हारा व्याह करा दूँ, तो में प्रस्तुत हूं। शालवराज मेरा थिय है। वह मेरा कहा श्रवश्य मानेगा।"

श्रवा ने कहा—''ब्राह्मण चीर, में व्याह करना नहीं चाहनी। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि श्राप भीष्म से युद्ध करें। श्रीर भीष्म ही के यथ की में श्रापसे भीख मांगती हूं।''

परशुरामजी को ग्रंबा की प्रार्थना पसन्द ग्राई। इतियो के शतु जो टर्रे। दड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास गये ग्रांर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योढ़ा थे ग्रांर धनुष-विद्या के मर्मज भी। दोनों ही जितेंद्रिय थे—ज्ञहाचारी थे। समान योढ़ा की टक्कर थी। कई दिन नक सुद्ध होता रहा, फिर भी हार-जीत ना निश्चय न हो मका। त्रान्त में परशुरामजी ने हार मान ली। त्रारे उन्होंने त्रांबा से कहा—''जो कुछ मेरे वल में था कर चुका। त्राव तुम्हारे लिए यही उचित है कि भीष्म ही की शरण लो।''

× × ×

श्रवा के त्रोभ श्रीर शोक की सीमा न रही। निराश होकर वह हिमालय पर चली गई श्रीर कैलाशपित परमेश्वर को लच्च करके कठोर तपस्या श्रारम की। कैलाशनाथ उससे प्रसन्न दुए श्रीर उसे दर्शन देकर बोले—''पुत्री, श्रगले जन्म मे तुम्हारे हाथों भीष्म की मृत्यु होगी।" यह कहकर कैलाशपित श्रन्तर्धान हो गये।

श्रंवा भीष्म से जितनी जल्दी हो सके वदला लेने के लिए उत्कटित हो उठी। स्वामाविक मृत्यु तक ठहरना भी उसको दूभर मालूम हुआ। उसने एक भारी चिता जलाई। क्रोध के कारण उसकी श्रांखे श्रांन ही के समान प्रव्यलित हो उठीं। जय उसने धधकती हुई श्राग में कृदकर प्राणों की श्राहुति दी तो ऐसा प्रतीत हुश्रा मानो श्रांन से श्रांन भेंट रही हो।

महादेव के वरदान से श्रवा दूसरे जन्म में द्रुपदराज की कन्या हुई। पिछले जन्म की बातें उसे भली भॉति याद थी। जब वह जरा बड़ी हुई तो खेल-खेल में भवन के द्वार पर टॅगी हुई वह कमल के फूलों की माला, जो श्रवा को भगवान कार्तिकेय से प्राप्त हुई थी, उठाकर श्रपने गले में डाल ली। कन्या की इस बात को देखकर राजा द्रुपद घवरा उठे। सोचा—इस पगली कन्या के कारण भीष्म का वैर क्यों मोल लूँ ? यह सोचकर राजा द्रुपद ने उसे श्रपने घर से निकाल दिया।

श्रंवा ऐसी बातों से कब विचित्तत होने वाली थी ? उसने वन में जाकर फिर तपस्या की श्रौर तपोवल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। श्रपना नाम उसने शिखरडी रख लिया।

जव कौरवों तथा पारडवो के बीच कुरुत्तेत्र के मैदान में युद्ध हुन्ना तो शिखरडी त्रार्जुन का सारथी बना। भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखरडी ने ही त्रार्जुन का रथ चलाया था। शिखरडी रथ के त्रागे यैटा था श्रौर श्रर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यहं बात मालूम थी कि श्रंग ने ही शिखण्डी का रूप धारण कर लिया है। इस-लिए किसी भी हालत में उसपर वाण चलाना उन्होंने श्रपनी वीरोचित प्रतिष्टा के विरुद्ध समक्ता। शिखण्डी को श्रागे करके श्रर्जुन ने भीष्म-पितामह पर धावा किया श्रौर श्रन्त में उनपर विजय पा ही ली। जब भीष्म हताहत होकर पृथ्वी पर गिरे। तब जाकर श्रांबा का क्रोध शात हुआ।

#### : ¥ :

## क्च और देवयानी

एक त्रार देवतात्रों छौर श्रासुरों के बीच इस बात पर लड़ाई छिड़ी कि तीनों लोकों पर किसका श्राधिपत्य हो। देवतात्रों के गुरु थे बृहस्पति श्रीर श्रासुरों के शुक्राचार्य। वेद-मन्त्रों पर बृहस्पति का पूर्ण श्रिधिकार था। शुक्राचार्य का ज्ञान सागर जैसा श्रथाह था। इन्हीं दो ब्राह्मणों के बुद्धि-यन से देवासुर संग्रान टोना रना।

शुक्ताचार्य को मृत-संनीवनी विद्या का जान था, जिसके सहारे युद्ध में जितने भी श्राहुर मारे जान उनको फिर से जिला देते थे। इस तरह युद्ध में जितने श्राहुर पीर मारे जाते ने शुक्ताचार्य की संजीवनी विद्या से जी उठते और फिर मोचं पर श्रा इंटते। उधर देवताश्रों के पास यह विद्या न थी। देव-गुरु बृहस्पति सजीविनी विद्या नहीं जानते थे। इस कारण देवता सोच में पड़ गये। उन्होंने श्रापस में इकट्ठे होकर मंत्रणा की श्रार एक श्रुक्त लोज निकाली। वे सब देव-गुरु बृहस्पति के पुत्र कच के पाम गये श्रार उनसे वोले—''गुरुपुत्र! तुम हमारा एक जाम बना दो तो बण् उपकार हो। तुम श्रुमी जवान हो श्रीर तुम्हारा सौन्दर्य मन को लुमाने वाला है। तुम हमारा काम श्रासानी से कर सकोगे। श्रीर ट्रा पर कि तुम श्रुकाचार्य के पाम श्रासानी से कर सकोगे। श्रीर ट्रा पर कि तुम श्रुकाचार्य के पाम श्रासानी दनकर जान्नो श्रुनर्री कन्या पून नेवा-श्रुक एरके उनके. निश्वास-गात्र वनकर जनकी सुन्दरी कन्या

का प्रेम भी प्राप्त करो श्रीर फिर शुकाचार्य से संजीवनी विद्या भी सीख लो।"

कच ने देवताओं की प्रार्थना मान ली।

शुक्राचार्य असुरों के राजा वृपपर्वा की राजधानी में रहते थे। कच वहाँ पहुँचकर असुर-गुरु के घर गया और आचार्य को दरडवत करके बोला—"आचार्य में अंगिरा सुनि का पोता और वृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप मुक्ते अपना शिष्य स्वीकर करने की कृपा करें। में आपके अधीन पूर्ण ब्रह्मचर्य-ब्रत का पालन करूँगा।"

उन दिनों ब्राह्मणों में यह नियम था कि कोई सुयोग्य शिष्य किसी बुद्धिमान ब्राचार्य से शिष्य वनने की प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना ब्रास्वीकार न जाय। शर्त केवल यह थी कि शिष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे।

इस कारण विपत्त का होने पर भी शुक्राचार्य ने कच की प्रार्थंना मान ली। उन्होंने कहा—''वृहस्पति-पुत्र, तुम श्रच्छे कुल के हो। तुम्हें में श्रपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। इससे वृहस्पति भी गौरवान्विन होंगे।"

कच ने ब्रह्मचर्य-व्रत की दीचा ली श्रौर शुक्राचार्य के यहा रहने लगे। यह वड़ी तत्ररता के साथ शुक्राचार्य श्रौर उनकी कन्या देवयानी की सेवा-शश्रूषा करने लगे। शुक्राचार्य श्रपनी पुत्री को वहुत चाहते थे। कच देवयानी को प्रसन्न रखने का हमेशा प्रयत्न करता। उसकी इच्छाशों का हमेशा ध्यान रखता। इसका श्रसर देवयानी पर भी हुश्रा। वह कच के प्रति श्रासक्त होने लगी। पर कच श्रपने ब्रह्मचर्य-व्रत पर दृढ़ रहा। इस तरह कई वर्ष वीत गए।

अनुरों को जब पता चला कि देव-गुरु वृहस्पति का पुत्र कच शुका-चार्य का शिष्य बना हुआ है तो उनको भय हुआ कि कही शुकाचार्य से वह संजीविनी-विद्या न सीख ले। अतः उन्होंने कच को मार डालने का निश्चय किया।

एक दिन कच जंगल में ब्राचार्य की गायें चरा रहा था कि ब्रमुर उस पर टूट पड़े ब्रौर उसके दुकड़े-दुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। सॉफ हुई तो गायें ब्रकेली घर लौटीं। जब देवयानी ने देखा कि गायों के साथ कच नहीं आया है तो उसके मन में शंका पैदा हो गई। उसका दिल धड़कने लगा। वह पिता के पास दौड़ी गई और वोली—"पिताजी सूरज डूब गया। गाये भी अकेली वापस आ गई। आपका अग्निहोत्र भी समाप्त हो गया। फिर भी न जाने क्यो कच अभी तक नहीं लौटा। मुक्ते शक है कि जरूर उस पर कोई-न-कोई विपत्ति आ गई होगी। उसके तिना मैं कैसे जिजेंगी?" कहते कहते देवयानी की आँखे भर आई।

त्रपनी प्यारी वेटो की व्यथा शुक्राचार्य से न देखी गई। उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और मृत कच का नाम पुकार कर बोले—''आओ कच! मेरे प्रिय शिष्य आओ!" संजीवनी-मन्त्र की शिक्त ऐसी थी कि शुक्राचार्य के पुकारते ही मरे हुए कच के शरीर के दुकड़े कुत्तों के पेट फाड़कर निकल आये और जुड़ गये। कच फिर सजीव हो उठा और गुरु के सामने हाथ जोड़कर आ खड़ा हुआ। उसके मुख पर आनद्रद की भलक थी।

देवर्गानी ने पूछा-"क्यों कच ! क्या हुआ था ? किसलिए इतनी देर हुई ?"

कच ने सरल भाव से उत्तर दिया—''जंगल में गाये चराने के बाद लकड़ी का गट्ठा सर पर रखे ग्रा रहा था कि जरा थकावट मालूम हुई। एक वरगद के पेड़ की छाया में तिनक देर विश्राम करने वैठा। गायें भी पेड़ की ठडी छाँह में खड़ी हो गई। इतने में कुछ श्रमुरों ने श्राकर पूछा—''तुम कौन हो ?'' मैंने उत्तर दिया—''मैं बृहस्पति का पुत्र कच हूँ।" तुरन्त उन्होंने मुभ्भपर तलवार का वार करके मार डाला। न जाने कैसे फिर जीवित हो गया हूँ। वस इतनी ही वात है।"

कुछ दिन त्रांर यीत गये। एक वार कच देवयानी के लिए फूल लाने जंगल त्राया। त्रासुरों ने वही उसे भेर लिया त्रांर खत्म कर दिया त्रांर उसके शरीर के टुकड़ों को पीसकर समुद्र में वहा दिया।

इधर देवयानी कच की बाट जोह रही थी। जब शाम होने पर भी वह न लौटा तो वबराकर उसने अपने पिता से कहा। शुकाचार्य ने पहले की भॉति सजीवन-मन्त्र का प्रयोग किया। कच समुद्र के पानी से जीवित निकल ग्राया ग्रौर सारी वार्ते देवयानी को कह सुनाई।

× × ×

श्रमुर इस प्रकार इस ब्रह्मचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ ही गये। उन्होंने तीसरी वार भी कच की हत्या कर डाली श्रौर उसके मृत शरीर को जला कर भस्म कर दिया श्रौर उसकी राख मदिरा में घोलकर स्वयं शुका-चार्य को पिला दी। शुकाचार्य को मदिरा का वड़ा व्यसन था। श्रमुरों की दी हुई मुरा बिना देखे-भाले पी गये। कच के शरीर की राख उनके पेट में पहुंच गई।

सन्ध्या हुई। गाये घर लीट ब्राई। पर कच न ब्राया। देववानी फिर पिता के पास ब्रॉखों में ब्रॉस् भर जाकर बोली—''पिताजी! कच को पापियों ने फिर मार डाला मालूम होता है। उसके विना में पलभर भी जी नहीं सकूँगी।"

शुकाचार्य वेटी को समभाते हुए वोले—''माल्म होता है असुर कच के प्राण लेने पर तुले हुए हैं। चाहे में कितनी ही बार उसे क्यों न जिलाऊं, आखिर वे उसे मारकर ही छोड़ेंगे। किसी की मृत्यु पर शोक करना तुम जैसी समभदार लड़की को शोमा नहीं देता। तुम मेरी पुत्री हो। तुम्हें किस बात की कमी है ? सारा नसार तुम्हारे आगे सर भुकाता है। फिर तुम्हें सोच किस बात का है ? व्यर्थ शोक न करो।''

शुक्राचार्य ने हजार समकाया, किन्तु देवयानी ने न माना। उस तेजस्वी ब्रह्मचारी पर वह जान देती थी। उसने कहा—''पिताजी ग्रंगिरा का पोता ग्रौर वृहस्पति का वेटा कच कोई ऐसा वैसा युवक नहीं है। वह ग्राटल ब्रह्मचारी है। तपस्या ही उसका धन है। वह यत्नशील था ग्रौर कार्य-कुशल भी। ऐसा युवक के मारे जाने पर तो फिर में उसके बिना कैसे जी सकती हूं ? मैं भी उसी का ग्रानुकरण करूँगी।" यह कह कर शुक्र-कन्या ने ग्रानशन शुरू किया—खाना-पीना छोड़ दिया।

श्रसुरों पर शुकाचार्य को वड़ा कोध श्राया। वे इस निश्चय पर पहुँचे कि श्रसुरों का श्रव भला नहीं जो ऐसे ब्राह्मण को मारने पर लेतु - हुए हैं। यह निश्चय कर उन्होने कच को जिलाने के लिए संजीवन-मन्त्र पढ़ा श्रोर पुकार कर बोले—''वत्स, कच, श्रा जाश्रो।"

उनके पुकारते ही कच जीवित हो उठा श्रौर श्राचार्य के पेट के श्रान्दर से बोला—''भगवन् भुक्ते श्रनुग्हीत करें।"

श्रपने पेट के भीतर से कच को बोलते सुनकर शुक्राचार्य वड़े श्रचरत में पड़ गये श्रीर पूछा—''हे ब्रह्मचारी! मेरे पेट के श्रन्दर तुम कैसे पहुँचे? क्या यह श्रसुरों की करतूत है? श्रभी बताश्रो। में इन पापियों की सत्यानाश कर दूंगा श्रीर देवताश्रों के पन्न में चला जाऊँगा। जल्दी बताश्रो।" क्रोध के मारे शुक्राचार्य के श्रोट फड़कने लगे।

कच ने शुक्राचार्य के पेट के अन्दर से ही सारी गाते वता दी।

महानुभाव, तपोनिधि, तथा श्रमीम महिमा वाले शुक्राचार्य को जब यह ज्ञात हुआ कि मदिरा-पान के ही कारण उन्हें यह धोखा खाना पड़ा तो अपने ही ऊपर उनको वड़ा कोध आया। तत्काल ही मनुष्य मात्र की भलाई के लिए यह अनुभव-वाणी उनके मुँह से निकल पड़ी—''जो मन्दबुद्धि अपनी नासमभी के कारण मदिरा पीता है धर्म उसी च्लण उसका साथ छोड़ देता है। वह सभी की निन्दा और अवज्ञा का पात्र वन जाता है। यह मेरा निश्चित मत है। आज से लोग इस वात को शास्त्र मान लें और इसी पर चले।"

इसके वाद शुकाचार्य ने शात होकर अपनी पुत्री से पृछा—''वेटी, यदि में कच को जिलाता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उसे मेरा पेट चीर कर ही निकलना पड़ेगा। बताओ, तुम क्या चाहती हो?"

यह सुनकर देवयानी रो पड़ी। अग्रंस् वहाती हुई वोली—''हाय, अय में क्या करूँ ? कच के विछोह का दुख सुक्ते आग की तरह जला देगा। और फिर आपकी मृत्यु के वाद तो में जीवित रही न सकूँगी। हाय, में तो दोनों तरफ से मरी।''

शुकाचार्य कुछ देर सोचते रहे। उन्होने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि क्या बात है। वह कच से बोले-- "बृहस्पति-पुत्र कच, ग्रव तुम्हारी इन्हा पूर्ण होगी। देवयानी के लिए तुम्हें जिलाना ही उड़ेगा। साथ ही भुक्ते भी जीवित रहना होगा। इसके लिए केवल एक ही उनाप है, श्रीर वह यह कि मैं तुम्हे संजीविनी विद्या निरम हूँगा। तुम मेरे पेट के श्रान्टर ही वह सीख लो; फिर गेरा पेट फाइमर निक्न श्रास्त्रों। उसके बाद उमी विद्या से तुम मुक्ते जिला देना।"

कच के मन को मुराद पूरी हो गई। उनने शुकाचार के करे श्रनुसार उनमें संजीविनी विद्या गीख ली और पूर्णिमा के चन्द्र की भौति श्राचार्य का पेट फाड़कर निरल श्राया। मृत्तिमान बुद्धि जैने गानी शुक्राचार्य धड़ाम ने मृत होकर गिर पड़े। थोडी ही देर में कच ने मंत्र पटकर उनको जिला दिया। देवयानी के प्रानन्य की सीमा न रहे।

शुकाचार्य जी उठे तो वच ने उनके छागे दराउवत की छीर ग्रश्रुधारा ते उनके पाँग भिगोने हुए बोला—"प्रिविद्यान को निया पढ़ाने वाले ग्राचार्य माता छार पिता के समान हैं। छाउने मुक्ते एक नई विद्या प्रदान की। इसके छालाना छात्र जानकी कोला ही ते माठी मेरा जनम हुछा नो छाउ मचनुच गेरे लिए मा के समान हैं।"

इसके बाद कई वर्ष तक कच शुकाचारों के पान वक्तचर्य का का पालन करना रहा। वत समात होने पर गुरु से आजा लेकर देउलें के लाटने को प्रस्तुत हुआ, तो देवयानी ने उससे कहा—''अगिरा मुनि के पात्र कच, तुम शीलवान हो, ऊँचे कुल के हो। इन्हिय दमन करके तुमने तरन्या की आंर शिचा प्राप्त की है। इस कारण तुम्हारा मुन्य-मण्डल सर्व की भाति सतेज है। जब तुम ब्रह्मचर्य वन का पालन कर रहे थे, तब मैंने तुमसे स्नेत्पूर्ण व्यवहार किया था, अब तुम्हारा कर्त्तव्य है कि तुम भी वैसा ही व्यवहार मुक्तने करो। तुन्हारे जिता बृहस्पति मेरे लिए पूच्य हैं। सो तुम अब मुक्तने यथाविधि व्याह कर लो।" यह कहकर शुक्त-कन्या मुलज होकर राष्ट्री रही।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शुक-कन्या ने ऐसी स्वतन्त्रता से बातें की । वह जमाना ऐसा ही था जब शिन्तित बाहाण-कन्याये निर्भय तथा स्वतन्त्र होती थी । मन की बात कहते िक्त काती हैं। इस बात की कितनी ही मिसाले हमारे पुराने अंथों में पाई जाती हैं।

देवयानी की वात सुनकर कच ने कहा-- "श्रकलंकिनी, एक तो तुम मेरे श्राचार्य की वेटी हो श्रीर यह मेरा धर्म है कि मैं तुम्हे पूज्य सममूँ। दूसरे मेरा शुकाचार्य के पेट से मानो पुनर्जन्म हुश्रा, इससे में तुम्हारा भाई वन गया हूँ। तुम मेरी बहिन हो। श्रत: तुम्हारा यह श्रनुरोध न्यायोचित नहीं।"

कितु देवयानी ने हठ नहीं छोड़ा। उसने कहा—"तुम तो वृहस्पति के वेटे हो, मेरे पिता के नहीं। तिस पर में शुरू ही से तुमसे प्रेम करती ग्राई हूं। उसी प्रेम श्रीर स्नेह से प्रेरित होकर मैंने पिता से तुम्हें तीन वार जिलाया। मेरा विशुद्ध प्रेम तुम्हें स्वीकार करना ही होगा।"

देवयानी ने वहुत अनुनय-विनय की । फिर भी कच ने उसकी वात न मानी । तव मारे क्रोध के देवयानी की भी हे टेढ़ी गई । विशाल कालो-काली आखे लाल वन गई।

यह देखकर कच ने बड़े नम्र भाव से कहा—''शुक्त-कन्ये! तुम्हें में श्रपने गुरु से भी श्रिधिक समभता हूं। तुम मेरी पूज्य हो। नाराज न होश्रो। सुभ पर दया करो। सुभे श्रनुचित कार्य के लिए प्रेरित न करो। में तुम्हारे भाई के समान हूं। सुभे स्वस्ति कहकर विदा करो। श्राचार्य शुक्रदेव की सेवा-टहल श्रच्छी तरह श्रौर नियमपूर्वक करती रहना। स्वस्ति।" यह कहकर कच वेग से इन्द्रलोक चला गया।

शुकाचार्य ने किसी तरह अपनी वेटी को समका-तुकाकर शात किया।

६

# देवयानी का विवाह

त्रसुर राजा द्वापर्वा की वेटी शमिष्ठा त्रीर शुकाचार्य की वेटी देवयानी एक दिन द्यपनी सिखयों के संग वन में खेलने गई। खेल-कृद के बाद कन्याये तालाव में स्नान करने लगी। इतने में हवा चली त्रार सबकी साड़ियाँ उलट पुलट हो गई। कन्याये नहाकर बाहर निकल ब्राइ श्रीर जो भी कपड़ा हाथ श्राया लेकर पहनने लगी। इस गड़वड़ी में वृषपर्वा की वेटी शर्मिष्ठा ने घोखे से देवयानी की साड़ी पहन ली। देवयानी को दिल्लगी सूफी। उसने शर्मिष्ठा से कहा—''श्ररी श्रसुर की लड़की! क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि गुरु कन्या का कपड़ा शिष्य की लड़की को पहनना नहीं चाहिए? सचमुच तुम बड़ी बदतमील हो।"

देवयानी को अपने ऊंचे कुल का घमंड तो जरूर था, लेकिन यह बात मजाक में ही उसने कही थी। किन्तु राजकुमारी शर्मिष्ठा को इससे वड़ी चोट लगी। वह कोध के मारे आपे से वाहर हो गई और वोली— ''अरी भिखारिन! क्या मूल गई कि मेरे पिताजी के आगे तेरे गरीव वाप हर दिन सर नवाते हैं और हाथ फैलाते हें? भिखारी की लड़की होकर तुमे यह घमण्ड? अरी ब्राह्मणी! याद रख कि में उस राजा की कन्या हूं जिसके लोग गुण गाते हैं और तू उस दीन ब्राह्मण की बेटी है जो मेरे पिता का दिया खाता है। इस फेर में न रहना कि हम ऊंचे कुल के हैं। मैं उस कुल की हूं जो देना जानता है, लेना नहीं। और तू उस कुल की है जो भीख मागकर ही निर्वाह करता है। एक दीन ब्राह्मणी की यह मजाल कि मुक्ते तमीज सिखाये? धिकार है तुक्ते और तेरे कुल को।"

यों असुर-राजकन्या वरस पड़ी। उसके तीखे शब्द-वाण देवयानी से न सहे गये। वह भी कुद्ध हो उठी। राजकन्या और गुरु-कन्या में देर तक त्-त् मैं-मैं होती रही। आखिर हाथापाई की नौबत आ पहुँची। आसण की कन्या भला असुर-राज की बेटी के आगे कहा ठहर सकती थी ? शिमंछा ने देवयानी के जोर का थप्पड़ लगाया और उसे एक अन्धे कुए में धकेल दिया। देवयोग से कुआ स्खा था। उसमे पानी नहीं था। असुर-कन्याओं ने देवयानी को मरी समका और जल्दी से महल लौट गईं।

देवयानी कुएं में गिरी तो उसे वड़ी चोट श्राई। वैसे भी थकी हुई थी। कुश्रा भी काफी गहरा था। विचारी ऊपर चढ़ न सकी श्रीर कुएं ही के श्रन्दर पड़ी तड़पती रही। इतने में भरतवंश के राजा ययाति शिकार खेलते हुए संयोगवश उधर से आ निकले। उन्हें प्यास लगी थी और वे पानी खोजते-खोजते उस कुएं के पास पहुचे। कुएं के आंदर भाका तो कुछ प्रकाश-सा दीखा। वे एकदम आश्चयं चिकत हो गये। आंदर उन्होंने वजाय पानी के एक तरुणी को खड़े देखा। उसका कोमल शरीर आंगरों की भाति प्रकाशमान था और उससे सौन्दर्य की आभा फूट रही थी।

''तक्णी ! तुम कौन हो ? तुमने कुण्डल पहने हैं । तुम्हारे नाखून लाल हैं तुम किसकी बेटी हो ? श्रीर किस कुल की हो ? कुएं में कैसे गिर पड़ी ?" राजा ने आश्चर्य श्रीर श्रनुकंपा के साथ पूछा ।

देवयानी ने दाहिना हाथ वढ़ाते हुए राजा से कहा—''मैं असुर-गुरु शुक्राचार्य की कन्या हूँ। पिताजी को यह मालूम नहीं है कि मैं कुएं में गिरी हूँ। कुपया बाहर निकाल दीजियेगा।" राजा ने उसका दाहिना हाथ पकड़ कर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया।

शिमिष्ठा से अपमानित होने पर देवयानी ने मन में निश्चय कर लिया था कि अब वृषपर्वा के राज्य में अपने पिताजी के पास वापस नहीं जाऊंगी। वहा जाने से वेहतर है कहीं बन में चली जाऊं। उसने ययाति से अनुरोध-पूर्ण स्वर में कहा-—''मालूम नही आप कौन हैं? पर ऐसा लगता है कि आप बड़े शिकि-शाली, यशस्वी और चिरित्रवान हैं। लेकिन आप कोई भी हो, मेरा दाहिना हाथ प्रहण कर चुके हैं। अतः आपको मैंने अपना पित मान लिया है। आप मुक्ते स्वीकार करें।'

ययाति ने उत्तर दिया—''हे तरुणी ! तुम ब्राह्मणी हो, शुक्राचार्य की बेटी हो जो संसार भर के ब्राचार्य होने बोग्य है। मैं ठहरा साधारण चित्रय। मैं तुम से ब्याह कैसे करूँ ? इसलिए, देवी, मुक्ते ब्राज्ञा दो ब्रीर तुम भी घर चली जाक्रो।"

यह कहकर राजा ययाति देवयानी से विदा होकर चल दिये।

उस जमाने में कोई ऊँचे कुल का पुरुष निचले कुल की कन्या से विवाह कर लेता तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। निचले कुल के पुरुप के साथ ऊँचे कुल की कन्या का विवाह प्रतिलोम कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह मना किया गया था। क्योंकि स्त्री के कुल को कलंक न लगने देना उन दिनों जरूरी समभा जाता था। यही कारण था कि ययाति ने देवयानी की प्रार्थना ऋस्वीकार कर दी।

ययाति के चले जाने पर देवयानी वहीं कुएं के पास साप की क्लॉफ-कार की भाति आहें भरती और सिसकियाँ लेती हुई खड़ी रही। शर्मिष्ठा की वातों रूपी वाणों ने उसके हृदय को छेद डाला था। वह घर नहीं जाना चाहती थी।

शुकाचार्य श्रपनी वेटी को प्राणों से भी श्रिधिक प्यार करते थे। जब देवयानी देर तक वापस न श्राई तो वे घवराये। उन्होंने फौरन श्रपनी एक नौकरानी को लड़की की तलाश में मेज दिया। नौकरानी श्रपनी कुछ सहेलियों को साथ लिये उस जंगल में खोजने चली गई जहा देवयानी श्रपनी सिखयों के साथ खेलने गई थी। श्राखिर एक पेड़ के नीचे देवयानी को खड़े देखा। उसकी श्राखें बहुत रोने के कारण एकदम लाल हो गई थी। मुख मिलन था श्रीर क्रोध के कारण होठ काप रहे थे।

देवयानी का यह हाल देखकर सिखया धनरा गई, और बड़ी आतुर होकर उहोंने पूछा कि क्या बात हुई है ?

देवयानी के मुख से मानो चिनगारिया निकलीं! उसने कहा— "पिताजी से जाकर कहना, उनकी वेटी देवयानी चृषपर्वा के राज्य के अन्दर कदम न रक्खेगी।"

देवयानी का हाल जानकर शुक्राचार्य बड़े दु:खी हुए । वेटी के पास दोड़े श्राये श्रार उसे गले लगा लिया । दोनो खूब रोये। थोड़ी देर बाद श्राचार्य शुक्र शान्त हुए श्रोर श्रपनी वेटी को प्यार से दुलारते हुए मृदुल स्वर में समभाते हुए बोले—''वेटा, लोग श्रपने ही किये का फल भोगने हैं। बुराई का बुरा श्रौर भलाई का भला नतीजा हुश्रा करता है। किसी दूसरे की बुराई से हमें कुछ हानि नहीं पहुँच सकती। सो तुम किसी पर नाराज न होना, इसे श्रपने ही दोष का परिणाम समभना।" श्रपमानित देवयानी को ऐसी बातो से शाित नहीं मिली। वह बोली—
"पिताजी, मुफ्तमें दोष हो सकते हैं लेकिन चाहे दोष हो या गुण, उनकी
जिम्मेदारी सिर्फ मुफ्त पर ही है। दूसरों का उनसे कोई मतलब नहीं। तब
चृषपर्वा की लड़की ने क्यो कहा कि तेरा बाप राजात्रों की चापलूसी
करता है, भिखारी है। पिताजी, क्या यह बात सच है? श्राप चापलूसी
करने वाले हैं? वृषपर्वा के श्रागे सर नवाते हैं? भिखारी की तरह हाथ
फैलाते हैं? एक मूर्ख श्रमुर की लड़की ने मेरा इतना श्रपमान किया था।
फिर भी मैं चुप रही। प्रतिवाद नहीं किया। ऊपर से उस दानवी ने मुफे
मारा-पीटा श्रीर कुएं में धकेल कर चली गई। श्रीर फिर भी श्राप कहते
हैं कि मैं घर वापस लीट श्राऊँ। लेकिन पिताजी श्राप ही वताइए कि
इतना श्रपमानित होने के बाद शर्मिष्ठा के पिता के राज्य में मैं कैसे
रहूँ ?" यह कहते-कहते देवयानी फूट-फूट कर रोने लगी।

शुकाचार्य देवयानी को समकाते हुए बोले—''वेटी, वृषपर्वा की कन्या ने असत्य कहा । तुम किसी चापलूस की वेटी नहीं हो, न ही तुम्हारा पिता भीख माग कर गुजर करता है। बल्कि तुम उस पिता की बेटी हो जिसका सारा संसार गुण गाता है। इस बात को देवेन्द्र जानता है: भरतवंश का राजा ययाति जानता है श्रीर खुद वृषपर्वा जानता है। श्रपने मुंह श्रपनी प्रशंसा करते हुए किसी भी समभ्रदार श्रौर योग्य व्यक्ति को बुरा लगता है। अतः मैं अधिक कुछ नहीं कहूं गा। तुम मेरे कुल में यशोरूपी प्रकाश को बढ़ाने वाली नारी-मिए हो। तुम शात होस्रो, घर चलो।" इसी प्रसंग में देवयानी को समस्ताते हुए वे बोले-"वेटी, जिसने दूसरो की कडुवी बातें सह लीं उसने मानो सारे संसार पर विजय पा ली। मनुष्य के मन में जो कोध है वह अड़ियल घोड़े के समान है। घोड़े की वागडोर हाथ में पकड़ने भर से कोई घुड़सवार नहीं हो जाता । चतुर घुड़सवार वह है जो क्रोध रूपी घोड़े पर काबू पा सके। साप जैसे कैंचुली को निकाल देता है वैसे ही जो क्रोध को मन से निकाल सके वही पुरुष कहला सकता है। दूसरों के हजार निन्दा करने पर भी जो दुखी नहीं होता, वही अपने यत्न में सफल हो सकेगा। जो हर महीने यज्ञ करते

हुए सौ बरस तक दीचित रहे, उससे भी बढ़कर श्रेय उसी को है जिसने क्रोध पर विजय पा ली हो। जो बात-बात पर विगड़ता है उसे क्या नौकर, क्या मित्र, क्या पतनी क्या भाई सब छोड़ कर चले जाते हैं। धर्म ग्रीर सचाई तो एकदम ही उसका साथ छाड़ देती है। समभदार लोग बालकों की बातो पर ध्यान नहीं दिया करते।"

यह उपदेश सुनकर देवयानी ने नम्रभाव से कहा—"पिताजी, में यद्यपि उम्र में छोटी ही हूं। फिर भी धर्म का कुछ मर्म जानती हूं। ज्मा बड़ा धर्म है यह मुक्ते मालूम है। फिर भी जिनमें शील नहीं, जो कुल की मर्यादा नहीं जानते उनके पास रहना कहाँ का धर्म है ? समक्रदार लोग ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहते जो कुलीनों की निन्दा करते हैं. उच्च कुल की इज्जत करना नहीं जानते, जिनमे शील नहीं, जिनका व्यवहार सज्जनोचित नहीं वह चाहे मसार भर के धनी हों फिर भी चायडाल ही समक्रे जाते हैं। सज्जनों को ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तलवार के घाव पर मलहम लग सकता है, किन्तु शब्दों का घाव जीवन भर नहीं भर सकता। वृष्पर्वा की कन्या की वातों से मेरे सारे शरीर में आगसी लग गई है। जैसे पीपल की लकड़ी रगड़ खाकर जल उटती है वेसे ही मेरा मन जल रहा है। अब मैं शान्त कैसे होऊं ?"

देवयानी की ये वातें सुनकर शुक्राचार्य के माथे पर वल पड़ गये। वे वहा से सीधे असुर-राज वृषपर्वा की समा में गये। उनका सुँह कीध से लाल हो रहा था। वृषपर्वा को सिंहासन पर वैठे देखकर वोले—"राजन्! पाप का फल तत्काल ही चाहे न मिले, पर मिलता जरूर है और वह पापी के वंश की जड़े तक काट देता है। और तुम पाप के रास्ते चल पड़े हो। वृहस्पति का पुत्र कच, ब्रह्मचर्य-अत का पालन करता हुआ, प्रेम से मेरी सेवा-टहल करके शिच्चा पा रहा था। उस निर्दोष ब्राह्मण को तुमने मरवाया। तब भी में चुप रहा पर अब क्या देखता हूं कि मेरी प्यारी वेटी देवयानी को, जोिक आत्माभिमान को प्राणों से भी अधिक सममती है, तुम्हारी लड़की ने अपमानित किया और मारपीट कर कुएँ में धकेल दिया, यह अपमान देवयानी के लिए असहनीय है। उसने निश्चय

किया है कि वह तुम्हारे राज्य मे नही रहेगी। श्रौर तुम जानते हो कि वह मुफे प्राणो से श्रधिक प्रिय है। उसके बिना मैं यहा नहीं रह सकता। इस कारण मैं भी तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रहा हूँ।"

श्राचार की वाते सुन कर वृषपर्वा तो हका-त्रका रह गया। वह नम्रतापूर्वक वोला—''गुरुदेव, मैं निर्दोष हूँ। श्रापने जो-कुछ कहा, उन-वातो से मैं सर्वथा श्रपरिचित हूँ। श्राप मुक्ते छोड़ जायंगे तो मैं पल भर भी जी नहीं सकता। श्राग में कूदकर मर जाऊँगा।"

शुक्राचार्य दृदतापूर्वक बोले—"तुम श्रौर तुम्हारे दानव-गण चाहे श्राग में जल मरो, चाहे समुद्र में द्व्य मरो, जब तक मेरी प्राणप्यारी बेटी का दुख दूर न होगा मेरा मन भी शान्त नहीं होगा। जाकर मेरी वेटी को तमकाश्रो श्रगर वह मान गई, तो मैं यहा रह सकता हूं वरना नही।"

राजा चृषपर्वा सारे परिवार को साथ लेकर देवयांनी के पास गया-ग्रौर उसके पाव पड़कर चुमा मागी।

देवयानी हदता के साथ वोली—''तुम्हारी लड़की शर्मिष्ठा ने मेरा-बुरी तरह से अपमान किया और मुक्ते भिखमंगे की वेटी कहा, इस कारण उसे मेरी नौकरानी बनकर रहना मंजूर हो और पिताजी जहा मेरा व्याह करें वहा मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाना उसे मजूर हो तो में तुम्हारे राज्य में रहूँगी अन्यथा नहीं।"

त्रमुरराज को देवयानी की शर्त माननी पड़ी । उसने ऋपनी बेटी शर्मिष्ठा को बुला भेजा ऋौर उसे सारी वाते समकाई ।

शिमं हो ने ग्रपना कसूर कबूल किया। उसने शर्म से ग्रॉखें नीची करके धीरे से कहा—"सखी देवयानी की इच्छा पूरी हो। ऐसा न हो कि मेरे ग्रपराध के कारण पिताजी ग्राचार्य को गँवा वैठें। गुरु-पुत्री की दासी वनकर रहना मुक्ते स्वीकार है।" तब कहीं देवयानी का क्रोध शान्त हुन्ना ग्रौर वह पिता के साथ नगर लौटी।

× × ×

इसके कई दिन बाद एक वार देवयानी की राजा ययाति से जंगल में दुवारा भेट हुई। देवयानी ने उनपर अपना प्रेम प्रकट किया - श्रीर कहा—''जब एक बार श्राप मेरा दाहिना हाथ पकड़ चुके हैं तो फिर श्राप मेरे पित के ही समान हैं। श्राप मुक्ते श्रपनी पत्नी स्वीकार कर ले।" परन्तु ययाति ने न माना। उन्होंने कहा—''ज्ञिय होकर ब्राह्मण कन्या से व्याह करने की मैं कैसे हिम्मत करूं?" तब देवयानी उन्हें श्रपने साथ लेकर पिता के पास गई श्रीर व्याह के लिए पिता की श्रनुमित लेकर ही छोड़ा। ब्राह्मण की लड़की देवयानी का राजा ययाति के साथ बड़ी धूमधाम से व्याह हुश्रा।

यथाति श्रीर देवयानी का ब्याह इस वात का सवूत है कि श्राम रिवाज न होते हुए भी प्रतिलोम विवाह उन दिनों हुश्रा करते थे। शास्त्रों में यह जरूर कहा जाता था कि श्रमुक कार्य उचित है श्रीर श्रमुक नहीं। किंतु जब सबकी पसंदगी से कोई विवाह हो जाता था तो शास्त्रोक्त न होने पर भी प्राय: लोग उसे सही मान लिया करते थे।

देवयानी ययाति के रिनवास मे आई और शर्मिष्ठा उसकी दासी वनकर उसके साथ रही। इस प्रकार ययाति और देवयानी कई वर्ष तक सुख चैन से रहे।

इस बीच में एक दिन शर्मिष्ठा ने राजा ययाति को अकेला पाकर उनसे प्रार्थना की कि मुक्ते भी अपनी पत्नी बना लीजिए। ययाति ने उसकी प्रार्थना मान ली और उसके साथ गुप्तरूप से व्याह कर लिया। देवयानी को इस बात का पता न चलने दिया। लेकिन चोरी आखिर कहा तक छिपती?

श्राखिर देवयानी को एक दिन पता चल ही गया कि शूर्मिष्ठा उसकी सौत बनी हुई है। यह जानकर वह मारे क्रोध के श्रापे से बाहर हो गई श्रौर रोती पीटती श्रपने पिता के पास दौड़ गई श्रौर शिकायत की कि राजा ययाति ने वचन-भग किया है। उसने शर्मिष्ठा को श्रपनी पत्नी बना लिया है।

यह सुनकर शुकाचार्यं गुस्से मे त्रागये । उन्होंने शाप दिया कि ययाति इसी घड़ी बूढ़े हो जायं। उनका शाप देना ही था कि ययाति को बुढ़ापे ने स्त्रा बेरा। वह स्त्रभी अधेड़ उम्र के ही थे। जवानी उनकी बीत नही चुकी थी कि इतने में अचानक बुढ़ापा आगया। वे शुकाचार्य के पास दौड़े गये, उनसे स्त्रमा मॉगी। और शाप-मुक्ति के लिए बड़ी अनुनय-विनय की।

शुक्राचार को उनके हाल पर दया आई। सोचा—आखिर मेरी कन्या को इसी ने तो कुएं से बचाया था। सान्त्वना पूर्ण स्वर में बोले— ''राजन! तुम शाप-वश वृद्धे तो हो गये। इसका निवारण तो मेरे पास है नहीं, पर एक वात है; वह यह कि अगर कोई पुरुष अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा अपने ऊपर ले ले, तो तुम फिर से जवान वन सकते हो।" यह शुक्ति वताकर शुक्राचार्य ने बूढ़े ययाति को आशीर्वाद देकर विदा किया।

#### : 9:

# ययाति

राजा ययाति पाएडवों के पूर्वजो में से थे। ऐसे कुशल योद्धा थे कि कभी लड़ाई के मैदान में उनकी हार नहों हुई थी। बड़े ही शील-बान, पितरों श्रीर देवताश्रों की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करते, सदा प्रजा की भलाई में लगे रहते। इससे उनका यश बहुत दूर-दूर तक फैला हुश्रा था।

ऐसे कर्त्तव्यशील राजा जवानी बीतने से पहले ही शापवश रंग-रूप विगाड़ने वाले और वड़ा दुख देने वाले बुढ़ापे को प्राप्त हुए। जो बुढ़ापे को पहुँच चुके हैं वे ही अनुभव कर सकते हैं कि बुढ़ापा कैसी बला है। तिस पर ययाति की तो अभी जवानी की दुपहरी भी न हो पाई थी कि अचानक उन्हें बुढ़ापे का दुःख सहना पड़ा। उनकी ग्लानि का पूछना क्या ?

राजा ययाति की भोग-लालसा अभी ख़ूटी नहीं थी। उनके पाचों

पुत्र स्रभी सुन्दर और जवान थे। स्रस्त्र-विद्या में निपुण थे स्त्रार गुण-वान भी थे। ययाति ने स्त्रपने पाचों वेटों से एक-एक करके प्रार्थना की कि स्रपनी जवानी थोड़े दिन के लिए मुफ्ते दे दो। उन्होंने कहा— ''प्यारे पुत्रो, तुम्हारे नाना सुकाचार्य के शाप से मुफ्ते स्त्रचानक ही बुढ़ापे ने दवा लिया है। सभी तक मेंने भोग-विलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नियम पूर्वक कर्त्तव्य करने मे ही मेंने स्त्रपना सारा समय विता दिया है। मुक्त बूढ़े पर दया करो स्त्रार स्त्रपनी जवानी कुछ समय के लिए मुक्ते दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा स्त्रीर मुक्ते स्त्रपनी जवानी दे देगा वही मेरे राज्य का स्त्रधिकारी होगा। में उसकी जवानी लेकर कुछ दिन भोग-विलास की इच्छा पूरी कर लेना चाहता हूँ।"

राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े वेटे ने कहा—''पिताजी, श्राप यह क्या माग रहे हैं? श्रगर में श्रापको श्रपनी जवानी देकर श्रापका बुढापा खुद ले लूं तो नौकर-चाकर श्रीर युवितया मेरी हंसी नहीं उड़ायेंगी? यह मुक्तसे नहीं हो सकता। मुक्तसे ज्यादा श्रापको मेरे भाई पर प्यार है। उसीसे क्यो नहीं मागते ?''

दूसरे वेटे ने कहा—''बुढ़ापा श्रादमी को कमजोर वना देता है। रंग-रूप विगाड़ देता है। बुद्धि भी बूढ़े की स्थिर नहीं रहती। श्राप मुक्ते कहते हैं कि ऐसा बुढ़ापा ले लूं। क्या कीजियेगा पिताजी। मुक्त में इतनी हिम्मत नहीं है।"

तीसरे वेटे ने भी इसी तरह साफ इन्कार कर दिया। उसने कहा— "बूढा न हाथी पर चढ सकता है न घोडे पर ही सवार हो सकता है। उसकी जवान लड़खड़ाती है। ऐसा युढ़ापा लेकर में क्या करूं! इससे तो मौत ही अञ्छी। नहीं पिताजी, में आपकी बात मान नहीं सकता।"

जब इस तरह तीन वेटों ने इन्कार कर दिया तो राजा निराश से हो गये। उन्हें बड़ा ही क्रोध हो त्राया। पर फिर भी उन्होंने चौथे वेटे से बड़ी अनुनय-पूर्वक कहा—''प्यारे पुत्र, मैं श्रसमय ही मे बूढ़ा हो गया हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो श्रीर अपनी जवानी मुक्ते दे दो। कुछ दिन मुख-भोग करने के बाद में श्रपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। इतनी दया तो मुक्त पर करो।"

चौथे वेटे ने कहा—''च्नमा कीजियेगा पिताजी । बुढ़ापा पराधीनता का ही तो दूसरा नाम है। बूढ़े को बात-बात पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अर्केला चलते हुए भी वह लड़खड़ाता है। शरीर का मैल दूर करने तक के लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता।"

चारों बेटो से कोरा जवाब पाकर राजा ययाति के शोक की सीमा न रही। पाचवे बेटे पुरु से उन्होंने रुद्ध-कएठ से प्रार्थना की—''बेटा पुरु, तुमने कभी मेरी बात न टाली। अब तुम्हीं मेरी रच्चा कर सकते हो। शुक्राचार्य के शाप से मुक्ते असमय में बूढ़ा होना पड़ा है। जरा देखों तो, सारे शरीर पर भुरिया पड़ी हैं। शरीर कांप रहा है। वाल एकदम पक गये हैं। इतना उपकार अपने पिता का करों कि मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुक्ते दे दो। जरा भोग की प्यास बुक्ता लूं, फिर तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दें हूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी नाहीं न कर देना।"

पिता की यह प्रार्थना सुनकर पुरु से न रहा गया। उसका जी भर श्राया। वह बोला—''पिताजी! श्रापकी श्राज्ञा सिर श्रॉको पर है। में खुशी-खुशी श्रपनी जवानी श्रापको दे देता हूँ श्रौर श्रापका बुढ़ापा तथा राज-काज संभालने का वोक्त श्रपने ऊपर ले लेता हूँ।" ययाति ने यह सुनते ही पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया।

उसी समय पुत्र की जवानी ययाति को प्राप्त हो गई। पुरु वूढ़े हो गए श्रौर राज-काज संभालने लगे।

जवानी पाकर ययाति दोनो पत्नियो से बहुत दिन तक रित-क्रीड़ा करते रहे। जब पत्नियों से जी नहीं भरा तो यक्तराज कुवेर के नन्दन-वन मे किसी अप्सरा के साथ कई वर्ष तक सुख भोगते रहे—इतने पर भी ययाति की प्यास न बुभ सकी । उनकी कामवासना कम नहीं हुई, विक्ति भोग की इच्छा दिन-पर-दिन बढ्ती ही गई ।

तब ययाति अपने वेटे पुरु के पास लौट आये और उससे कहा—
"विय पुत्र! मैंने अनुभव करके जान लिया है कि कामवासना वह आग
है जो विषय-भोग से नहीं बुक्तती। मैंने धर्म-अन्थों में पढ़ा तो था जैसे
धी डालने से आग बुक्तने के बजाय प्रवल हो उठती है वैसे ही विषयभोग से लालसा बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। इसकी सचाई अव
मुक्ते मालूम हुई। धन-दौलत और स्त्रियों के पाने से मनुष्य की लालसा
कभी शान्त नहीं होती। वासनायें तभी शान्त होती हैं जब मनुष्य
इच्छाओं को अपने काबू में रक्खे। जिसमें न राग है न द्वेप, वही शाति
प्राप्त करता है। इसी स्थिति को ब्राह्मी-स्थिति कहते हैं।"

वेटे को यह उपदेश देकर ययाति ने श्रपना बुढ़ापा उससे वापस ले लिया श्रौर पुरु को जवानी लौटा दी। पुरु को राजगद्दी पर बिठाकर वृद्ध ययाति वन में चले गए। वहा बहुत दिन तक तपस्या की श्रौर स्वर्ग सिधारे।

#### ; **Z** ;

# विदुर

महर्षि मारडव्य का आश्रम नगर के बाहर किसी वन में था। मारडव्य स्थिर-चित्त, सत्यवादी एवं शास्त्रज्ञ थे। आश्रम में ही रहते थे और तपस्या में समय बिताते। एक दिन वे आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे कि इतने में कुछ डाकू डाके का माल लिये उधर से आ निकले। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे इसलिए डाक् छिपने की जगह खोजते-खोजते उधर आये। आश्रम पर उनकी दृष्टि पड़ी तो सोचा इसमें छिप कर जान बचाले। तेजी से आश्रम के भीतर धुस गये और डाके का माल एक कोने में गाड़ कर दूसरे कोने में छिप रहे । इतने में उनका पीछा करते हुए राजा के सैनिक भी वहाँ त्रा पहुँचे ।

ध्यान-मग्न वैठे हुए मागडव्य मुनि को देखकर सिपाहियों के सरदार ने उनसे पूछा—''इस रास्ते कोई डाकू आये हैं ? और आये हैं तो किस रास्ते गए हैं ? जल्दी बताइए। वे राज्य में डाका डालकर आये हैं। हमे उनका पीछा करना है।" पर मुनि तो ध्यान में लीन थे। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। जवाव क्या देते।

सरदार ने दुवारा जरा डपट कर पूछा। फिर भी मुनि ने सुना नही। वे चुन रहे। इतने में कुछ सिपाहियों ने आश्रम के अन्दर तलाश करके देख लिया कि डाकू वहीं छिपे हुए हैं और डाके का माल भी आश्रम ही में गड़ा हुआ है। सैनिकों ने अपने सरदार को भी आश्रम में चुला लिया खोर डाकु हो को पकड़ कर हथकड़ी पहना दी।

सिपाहियों के सरदार ने मन में सोचा—"श्रच्छा, यह वात है ? श्रव समभा कि ऋषि ने चुण्पी क्यो साध ली थी।" उसने माएडव्य को डाकु छों का सरदार समभा लिया और सोचा कि उन्हीं की प्रेरणा से डाका डाला गया है, इस विचार से उसने सिपाहियों को वहीं ऋषि की रखवाली के लिए छोड़ दिया और राजा के दरवार में जाकर खारी वातें कह सुनाह ।

जय राजा ने सुना कि कोई ब्राह्मण डाकु छों का सरदार बना हु छा है छोंर मुनि के वेष में लोगों को घोखा देता है, तो उसे बहुत कोध छाया। विना विचारे ही छाज्ञा देदी कि उस दोषी दुरातमा को अभी स्की पर चढ़ा दो। मारे कोध के राजा को यह भी सुध न रही कि जरा जॉच-पड़ताल तो कर ले।

निर्दोप माण्डब्य को सैनिकों के सरदार ने तुरन्त सूली पर चढ़ा दिया श्रीर उनके श्राश्रम में जो डाके का माल पाया गया उसे राजा के हवाले कर दिया।

महर्षि मारडच्य तपस्या मे लीन ये त्रीर उसी लीनावस्था में ही स्ली पर चटा टिये गये थे। तपस्या के कारण स्ली का प्रभाव उनपर

न पड़ सका। बहुत दिन तक वे जीवित रहे श्रीर सूली का दुख सहते रहे। जब यह समाचार श्रीर तपस्वियों को मालूम हुश्रा तो श्रास-पास के जगलों के कितने ही तपस्वी लोग माण्डव्य के पास श्रा पहुँचे श्रीर उनकी सेवा करने लगे।

तपस्वियों ने ऋषि माडव्य से पूछा—"महर्षे, त्राप तो वड़े पुरायात्मा हैं। त्रापको किस कारण यह दारुण दुख भोगना पड़ा है ?"

शाति के साथ माएडव्य ने कहा — ''राजा संसार का रच्क माना जाता है। जब उसी की त्राज्ञा से मुक्ते यह दएड मिला है तो में किसे दोष दूं ?"

उधर राजा को ख़बर पहुँची कि महर्षि माण्डव्य सूली पर चढ़ाये जाने पर भी, भूखे-प्यासे रहते हुए भी जीवित हैं। वन के रहने वाले बहुत से ऋषि-मुनि उनकी सेवा में लगे हैं। यह ख़बर पाकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और भय भी। तुरन्त अपने परिवार के लोगों को साथ में लेकर वन में गया। जब सूली पर माण्डव्य को जीवित वैठे देखा तो सन्न रह गया। उसे अपनी भूल मालूम हुई। उसने फौरन आजा दी कि मुनि को सूली पर से उतार दिया जाय। मुनि के उतरने पर वह उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला—''अनजान में मुक्तसे यह भारी भूल हो गई है। कुपा करके मुक्ते च्नमा कर दें।''

माण्डव्य को राजा पर क्रोध तो आया, पर उन्होंने उसे चमा कर दिया और वे धर्मदेव के पास गये। धर्म को अपने आसन पर बैठे देखकर बोले—''धर्मदेव! कुपया यह तो वतायें, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जो सुक्ते यह दाहण दुख मोगना पड़ा ?''

मारडव्य की तपस्या का वल धर्म-राज जानते थे। उन्होंने वड़ी नम्रता के साथ ऋषि की आवमगत की और उसके बाद वोले—महर्षि, आपने टिड्डियों और चिड़ियों को पकड़ कर सताया था। इसी पाप के फलस्वरूप आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। आप जानते ही हैं कि जैसे थोड़े से दान का बहुत फल मिलता है वैसे ही थोड़े से पाप का भी दराड बहुत मिल जाता है।"

धर्मराज की वात सुनकर माएडव्य को श्रचरज हुश्रा। पूछा-"मैंने ऐसा पाप कब किया था ?"

धर्म-देव ने कहा-"वचपन में आपने ऐसा पाप किया था।"

यह सुन माएडव्य को वड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा-"वचपन में नासमभी से मैंने जो पाप किया उसका तुमने न्यायोचित मात्रा से अधिक दंड दिया। इस अन्याय के लिए मैं शाप देता हूं कि तुम मर्त्यलोक में मनुष्य योनि में जन्म लो।

इस प्रकार माएडव्य ऋषि के शाप-वश विचित्रवीर्थ की रानी श्रंवालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वे ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए।

X

विदुर धर्मदेव के अवतार थे। धर्म-शास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान त्र्ययाह था। वे वड़े निस्पृह थे। क्रोध उन्हे छूतक नहीं गया था। संसार के वड़े-चड़े लोग उनको महात्मा कहकर पृजते थे। उनका सुयश सारे संसार में फैला हुन्ना था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिया था।

तीनो लोको में महात्मा विदुर जैसा धर्म-निष्ठ या नीतिमान कोई नहीं था । जिस समय धृतराष्ट्र ने जुजा खेलने की अनुमति दी थी, तब विदुर ने धृतराष्ट्र से वहुत त्राग्रह-पूर्वक निवेदन किया कि—"राजन, मेरे प्रभु! मुभे यह काम ठीक नही जँचता । इस जुए के खेल के कारण आपके वेटों में त्रापसी वैर-भाव बढ़ेगा। इस कुचाल को रोक दीजिये।"

धृतराष्ट्र विदुर की वात से प्रभावित हो गये और अपने वेटे दुर्योधन को श्रकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया।

प्रेम के साथ वह वेटे से वोले-"गाधारी के लाल ! इस जुए के खेल को विदुर ठीक नहीं समभता। इस विचार को तुम छोड़ दो। विदुर वड़ा बुद्धिमान है, हमेशा हमारा भला चाहता श्राया है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई है। भृत तथा भविष्य की वाते जानने

वाले बृहस्पति ने जितने शास्त्र के ग्रंथ रचे हैं विदुर ने उन सबका ज्ञान प्राप्त किया है। यद्यपि विदुर मुक्तसे उमर मे छोटा है फिर भी हमारे कुल का वही प्रधान समका जाता है। वत्स ! जुत्रा खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा। उसका कहना है कि यह राज्य के नाश का कारण हो जायेगा, छोड़ दो इस विचार को।"

इस तरह कई मीठी बातों से धृतराष्ट्र ने अपने वेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ने न माना। बूढे धृतराष्ट्र अपने वेटे को बहुत प्यार करते थे। इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वे टाल न सके और युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए न्यौता मेजना ही पड़ा।

धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गये। उनको जुल्ला खेलने जाने से रोकने का प्रयत्न किया। इस खेल की बुराइया बताई। युधिष्ठिर ने चाचा विदुर की बातें ध्यान पूर्वक सुनीं क्रौर बड़े स्त्रादर के साथ बोलें—''चाचाजी! मैं भी यह जानता हूं पर जब धृतराष्ट्र बुला रहे हों तो मैं कैसे इनकार करू ? युद्ध या खेल के लिए बुलाये जाने पर न जाना चित्रय का धर्म तो नहीं है।" कह कर युधिष्ठिर कुल की मर्यादा रखने ही के लिए जुल्ला खेलने गए।

## : 2:

## कुन्ती

यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्रीकृष्ण के पितामह थे। इस राजा शूरसेन के पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप श्रीर गुणों की कीतिं दूर-दूर तक फेली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुन्तीभोज के कोई सन्तान न थी। शूरसेन ने कुन्तीभोज को वचन दिया था कि उसकी जो पहली संतान होगी उसे कुंतीभोज को गोद दे देगा। उसी के ग्रानुसार शूरसेन ने पृथा कुंतीभोज को गोद दे दी। कुंतीभोज के यहा ग्राने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया।

कुंती के बचपन में एक बार दुर्वासा ऋषि कुंतीभोज के यहाँ पधारे। कुन्ती एक वर्ष तक बड़ी सावधानी सहनशीलता के साथ उनकी सेवा-शुश्रूपा करती रही। उसके सेवा-भाव से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए श्रौर एक देवी मन्त्र का उसे उपदेश दिया श्रौर बोले—''कुन्तीभोज-कन्ये, यह मंत्र पढ़कर तुम जिस किमी भी देवता का ध्यान करोगी, वह तुम्हारे सामने प्रकट होगा तथा श्रपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा।"

महिं दुर्वासा ने दिव्य-ज्ञान से यह मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पित से कोई संतान नहीं होगी। इसी कारण उन्होंने उसे ऐसा वर दिया। कुंती वालिका ही थी। उत्सुकतावश उसे यह जानने की इच्छा हुई कि जो मंत्र मिला है उसका प्रयोग करके क्यों न देखा जाय!

त्राकाश में भगवान् सूर्य त्रपनी प्रकाशमान किरणे फैला रहे थे। कुंती ने उन्हींका ध्यान करके मंत्र पढ़ा। तुरन्त ही क्या देखती है कि श्राकाश में वादल छा गये। यह श्राश्चर्य के साथ इस दृश्य को देख ही रही थी कि इतने में स्वयं भगवान् सूर्य एक मुन्दर युवक के रूप में उसके सामने श्रा खड़े हुए। उनकी कान्ति में ऐसा श्राकर्षण था कि मन एकाएक उनकी श्रोर खिचा जाता था। इस श्रद्भुत घटना को देखकर कु ती चिकत रह गई श्रीर श्वराहट के साथ पूछा—"भगवन! श्राप कान हैं?"

त्र्यं ने कहा—''प्रिये! में ग्रादित्य हूं। तुमने मेरा ग्राह्वान करके मत्र पढ़ा था, इसलिए तुम्हें पुत्र-दान देने ग्राया हूं।'' कुंती भय से कापती हुई वोली—''भगवन्! में ग्राभी कन्या हूं। पिता के ग्राधीन हैं। कोन्त्लवश दुर्वासा मुनि के पढ़ाये हुए मंत्र का प्रयोग कर वैटी। मुक्त नादान लड़की का ग्रापराध क्या कर दे।''

परनतु मंत्र के खिचाव के कारण लोक-निन्दा से सूर्य वापस न जा

सके । उन्होंने डरती हुई वालिका कुंती को प्रेम से समभाया । श्रौर धीरज बंधाकर वोले—

''राज-कन्ये ! डरो मत । मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें कोई कलंक न लगेगा। मेरे साथ संयोग होने के वाद भी तुम कुं श्रारी ही रहोगी।"

श्रन्त में कुंती ने मान लिया। सारे संसार को प्रकाश तथा जीवन देने वाले सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के ही समान तेजस्वी एव सुन्दर एक वालक को जन्म दिया। स्वामाविक कवच श्रौर कुएडलों से शोभित वही वालक श्रागे चलकर शस्त्रधारियों में श्रोप्ट कर्ण के नाम से विख्यात हुश्रा। वालक के जन्मते ही सूर्य के वरदान से कुंती फिर कुमारी हो गई।

श्रव कुंती को लोक निन्दा का डर हुश्रा। वहुत सोचने के वाद डसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समका। वच्चे को एक सन्दूक में वड़ी सावधानी के साथ रखकर उसे गंगा की धारा मे वहा दिया। वह पेटी नदी मे तैरती हुई श्रागे निकल गई। वहुत श्रागे जाकर श्रिधरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली श्रीर खोलकर देखा, तो उसमे एक सुन्दर वच्चा पड़ा मिला। श्रिधरथ निःसतान था। वालक पाकर बड़ा प्रसन्न हुश्रा। उसने उसे घर जाकर श्रवनी स्त्री को दे दिया। सूर्य-पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर मे पलने लगा।

इधर कुती विवाह के योग्य हुई, राजा कुंतीभोज ने उसका स्वयंवर रचा। कुती की अनुपम युन्दरता और मधुर गुणो का यश दूर तक फैला हुआ था। अत: उससे व्याह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आये। हस्तिनापुर के राजा पाएडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। राजकुमारी कुती हाथ में वरमाला लिये मंडप मे आई तो उसकी निगाह एक राजकुमार पर पड़ी जो अपने तेज से दूसरे सारे राजकुमारों के तेज को फीका कर रहा था। कुंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। वह राजकुमार भरत श्रेष्ठ महाराजा पाडु थे। महाराजा पाडु कुंती से व्याह करके उसे हस्तिनापुर ले गये।

उन दिनों राजवंशों में एक से अधिकं न्याह करने की पृथा प्रचलित थी। ऐसे न्याह भोग विलास के लिए नहीं बल्कि वंश परम्परा को चालू रखने की इच्छा से किये जाते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से पाड़ ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी न्याह कर लिया।

## : 80 :

# पार्डु का देहावसान

एक दिन महाराज पाग्डु ने शिकार खेलते-खेलते एक हिस्न पर तीर चलाया। वह हिस्न न था बल्कि हिस्न का रूप लिये हुए एक ऋषि थे। तीर की चोट से ऋषि के प्राण् निकल गये। मरने से पहले ऋषि ने कुद्ध होकर पाग्डु को शाप दिया कि पत्नी से सम्भोग करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जायगी। ऋषि के शाप से पाग्डु को बड़ा दु:ख हुआ। साथ ही अपनी भूल से बड़े खिन्न होकर नगर लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर के हाथो राज्य का भार सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ व्रती-ब्रह्मचारी का-सा जीवन व्यतीत करने लगे।

वन मे रहते हुए महाराज पाग्डु को इस बात की चिन्ता हुई कि मेरे पीछे वंश का अन्त न होजाय। उनके अनुरोध से कुन्ती माद्री ने महर्षि दुर्वासा के दिये मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के अनुप्रह से पाँचों पाग्डवों को जन्म दिया। वन मे ही पाँचों का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियो तथा वेटो के साथ महाराज पाग्डु कई वरस वन में रहे।

वसन्त की ऋतु थी। लताये रंग-विरंगे फूलो से लदी थीं। चिड़ियाँ चहक रही थीं। सारा वन ही आनन्द में डूबा हुआ-सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पाग्डु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। हठात् उनके मन में ऋतु के प्रभाव से काम वासना सजग हो उठी। उन्होंने माद्री से सम्भोग करना चाहा। माद्री ने बहुत रोका, परन्तु पाएडु ने न माना। कामवश बुद्धि खो वैठे श्रीर माद्री से सम्भोग कर ही लिया। ऋषि के शाप से सम्भोग करते ही उनकी मृत्यु हो गई।

पित की मृत्यु का में ही कारण बनी, यह सोचकर माद्री को महा दु:खद दुख हुआ अतः पाएडु के दाहकर्म के साथ आप भी जलती चिता पर लेट गई और प्राण-त्याग कर दिया।

इस दुर्घटना से कुन्ती श्रौर पॉचों पाएडवों के शोक की सीमा न रही। ऐसा प्रतीत हुश्रा कि यह दु:ख उनसे सहा न जायगा। पर वन के श्रृषि-मुनियों ने बहुत समभा-बुभाकर उनको शान्त किया श्रौर उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के हवाले किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय सोलह वर्ष की ही थी।

हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों के मुँह से सुना कि वन में पाग्डु की मृत्यु हो गई. तो उनके शोक और सन्ताप की सीमा न रही। भीष्म, विदुर ख्रादि बन्धुजनों ने यथा-विधि श्राद्ध कर्म किया। सारे राज्य के लोगों ने ऐसा शोक मनाया मानो उनका कोई सगा मर गया।

पोते की मृत्यु पर विलाप करती हुई सत्यवती को समभाते हुए व्यासजी बोले—''श्रतीत सुखकर ही रहा । भविष्य में बड़े दु:ख तथा संकट की सम्भावना है । पृथ्वी की जवानी बीत चुकी है । श्रव वह समय श्राने वाला है जो छुल-प्रपंच एवं पापों से भरा होगा । भरतवंश पर बड़ी विपत्ति पड़नेवाली है । तुम्हारे लिए श्रच्छा यही होगा कि श्रपने वंश की दुर्गति को देखो ही नहीं। वन में जाकर तपस्या करो । वही श्रेयस्कर होगा ।"

सत्यवती व्यासजी की यह बात मानकर अपनी दोनों विधवा पुत्र-बधुआं—अम्बिका और अम्बालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों बुद्धायें थोडे दिन तक तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गई। मानो अपने कुल में जो छल-प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही उन्होंने उचित समका।

## : 23 :

## भीस

पाँचों पाण्डव तथा धृतराष्ट्र के एक सौ वेटे हस्तिनापुर मे एक साथ रहने लगे। खेल-कूद में, हॅसी-दिल्लगी मे सब साथ ही रहते। पाण्डु का पुत्र भीम शारीरिक बल में सबसे बढ़कर था। हर खेल में वह दुर्योधन श्रीर उसके भाइयों को खूब तंग किया करता; उनको खूब मारता-पीटता श्रीर वाल पकड़ कर खीचता। कभी श्राठ-दस बच्चों को लेकर पानी में डुवकी मार लेता श्रीर इतनी देर तक उनको पानी के श्रन्दर ही दबाये रखता कि बेचारों का दम धुटने लग जाता। कभी कौरव पेड़ पर चढ़कर कोई फल खाते या खेलते तो भीम पेड़ को जोर से लात मार कर हिला देता श्रीर वे बालक पेड़से ऐसे गिरते जैसे पके हुए फल। भीमके ऐसे खेलों से बच्चे बहुत तंग श्रा जाते श्रीर उनका सारा शरीर छोटे-मोटे घावों से भरा रहता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था श्रीर बचपन के उत्साह के कारण ही ऐसा करता था; फिर भी दुर्योधन तथा उनके भाइयों के मन में भीम के प्रति देवभाव दिन-पर-दिन बढ़ने लगा।

इधर सभी वालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र-विद्या के साथ-साथ अन्य विद्यायें भी सीखने लगे। सब प्रकार की विद्या पढ़ने मे भी पागडव कौरवों से आगे रहने लगे। इससे कौरव और खीजने लगे। दुर्योधन पागडवो को हर प्रकार नीचा दिखाने का प्रयत्न करता। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं बनती।

एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाय और उसके मरने पर युधिष्ठिर-अर्जु न आदि को कैंद्र करके जेल में बन्द कर दिया जाय। दुर्योधन ने यह सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका ही अधि-कार हो जायगा।

एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल-क्रीड़ा का प्रवन्ध किया ग्रीर

पाँचों पागडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने व तैरने के वाद सबने भोजन किया और अपने-अपने डेरों मे जाकर सो रहे। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिलवा दिया था। सब लोग खूब खेलें-तैरे थे सो थक-थकाकर सो गये। भीम को विष के कारण गहरा नशा आया और वह डेरे पर भी न पहुंचने पाया। नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेती में ही पड़ गया। ऐसी ही हालत में दुर्योधन ने उसके दोनों हाथों व पैरों को लताओं और बेलों से वाधकर गंगा में इबी दिया।

भीम का लताओं से जकड़ा हुआ शरीर जल की धारा में वहता-वहता दूर चला गया। पानी में ही कुछ विपैले सॉपो ने उसे काटा। सॉपों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर से भोजन के विष का प्रभाव दूर हो गया और वह जल्दी ही होशा में आगया। और विष के इस प्रकार पचन हो जाने से भीम का शारीरिक वल और बढ़ गया।

इधर दुर्योधन मन-ही-मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया। जब युधिष्ठर वगैरा जगे और भीम को न पाया और पूछ-ताछ की तो दुर्योधन ने भूठ-मूठ समभा कर कह दिया कि वह तो कभी का नगर की ओर चला गया। युधिष्ठिर ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और चारो भाई अपने महलों में वापस आगये। लेकिन वहा युधिष्ठिर ने देखा कि भीम का कहीं पता नहीं। वह चितित होगए। कुंती के पास जाकर पूछा—"माँ! आपने भीम को कहीं देखा? वह तो खेल कर हम से पहले ही यहाँ आ गया। यहाँ से कहीं और तो नहीं गया? आपने उसे देखा?"

यह सुनकर कुन्ती भी घवरा गई। तब चारो भाइयो ने मिलकर वह सारा जंगल जहा जल-क्रीड़ा की थी छान डाला। पर भीम का कहीं पता नहीं चला। श्रंत में निराश हो दु:खी हृदय से घर लौटे।

इतने में क्या देखते हैं कि भीम सूमता-कामता ग्रा रहा है। पारडवों ग्रौर कुन्ती के ग्रानन्द का क्या कहना? युधिष्ठिर, कुन्ती ग्रादि ने भीम को गले से लगा लिया। यह सब देख कुन्ती बड़ी चिन्तित हुई। उसने विदुर को श्रकेले में बुला भेजा श्रीर उनसे बोली—''दुष्ट दुर्योधन जरूर कुछ-न कुछ चाल चल रहा है। राज्य के लोभ से वह भीम को मार डालना चाहता है। मुक्ते बड़ी चिंता हो रही है।"

राजनीति-कुशल कुन्ती को समभाते हुए बोले—"तुम्हारा कहना है सही। पर कुशल इसीमें है कि इस बात को अपने मन में ही रखना। प्रकट रूप से दुर्योधन की निन्दा न करना। नहीं तो उससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तुम्हारे पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे चिरं-जीवी होंगे इसमें कोई सन्देह नहीं। तुम निश्चित रहो"

इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समसाते हुए पर साथ ही सावधान करते हुए युधिष्ठिर ने कहा—''भाई भीम, अभी समय नहीं है। तुम्हें अपने आपको संभालना होगा। इस समय हम पाँचों भाइयों को यही चाहिए कि किसी प्रकार एक दूसरे की रच्चा करते हुए जीवित रहें।"

उधर भीम के वापस त्या जाने पर दुर्योधन को बड़ा त्राश्चर्य हुत्या। उसका हृदय त्रीर जलने लगा। द्वेष त्रीर ईर्ब्या उसके मन को खाये जाने लगी। लंबी सॉस लेकर रह वह गया। ईर्ष्यों की त्राग में जलते रहने के कारण उसका शरीर सूलने लगा।

# , : १२ : क्सी

धृतराष्ट्र के बेटे कौरवों तथा पाग्ड-पुत्र पाग्डवों ने पहले कृपाचार्य से श्रीर बाद में द्रोगाचार्य से श्रस्त्र-शस्त्र की शिक्षा पाई। जब उनको विद्या में काफी निपुग्ता प्राप्त हो गई तो एक बड़ा समारोह किया गया जिसमें सबने श्रपने-श्रपने कौशल का प्रदर्शन किया। सभी नगरवासी इस समारोह में शामिल हुए थे। उसमें तरह-तरह के खेल हुए थे। हरेक राजकुमार यही चाहता था कि मैं ही सबसे बढकर निकलूं। लाग-डाँट बड़े जोर की थी। पर तीर चलाने में पार्यडु-पुत्र ग्रर्जुन का कोई सानी न था। ग्रर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल कर दिखाया। उसकी ग्रद्भुत चतुरता को देख सारे दर्शक ग्रीर उपस्थित राजवश के लोग दग रह गए। यह देख कर दुर्योधन का मन ईर्ष्या की ग्राग में जलने लगा।

श्रमी खेल हो ही रहा था कि इतने में रग-भूमि के द्वार पर किसी के खम ठोंकते हुए श्राने का शब्द सुनाई दिया। दर्शक श्रौर खिलाड़ी राजकुमारों का ध्यान उधर चला गया श्रौर उत्सुकता से उधर देखने लगे। क्या देखते हैं कि एक रोबीला श्रौर तेजस्वी सुनक धीर-गंभीर चाल से रगभूमि की श्रोर चला श्रारहा है। दर्शकों ने उसे रास्ता दे दिया श्रौर वह रगभूमि में श्राकर श्रर्जुन के सामने खड़ा हो गया।

यह युवक श्रौर कोई नहीं, ऋषिरथ द्वारा पोषित कुन्ती-पुत्र कर्ण ही था। उसके कुन्ती-पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी।

रंगभूमि में त्राते ही उसने त्रार्जुन को ललकारा-

''त्रार्जुन ! जो कुछ करतव तुमने कर दिखाये हैं उससे भी बढकर कौशल दिखाने के लिए मैं तैयार हूं।"

इस चुनौती को सुनकर दर्शक-मंडली में वड़ी खलवली मच गई। पर ईर्ष्यों की आग से जलनेवाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़े तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगा लिया। और बोला—

''कहो, कर्ण कैसे आये ? बताश्रो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं ?'' कर्ण बोला--''राजन् ! मैं अर्जुन से द्वन्द-युद्ध करने आया हूं और

श्रापसे मित्रता करना चाहता हूँ।"

कर्ण की चुनौती को मुनकर ऋर्जुन को वड़ा क्रोध आया। उसने कहा—''कर्ण ! जो बिना बुलाये समा में आते हैं और बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं वे निन्दा के योग्य हैं।"

यह सुन कर्ण ने कहा—''त्र्यर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे ही लिए नहीं मनाया जा रहा। सभी प्रजा-जन इसमें भाग लेने का श्रिधकार रखते हैं। चित्रियों का धर्म बल का ऋनुयायी है। व्यर्थ डींग मारने से फायदा क्या है ? चलो, तीरों से बातें करें !"

जब कर्ण ने अर्जुन को यों चुनौती दी, तो दर्शक लोगो ने तालियाँ बजाकर कोलाहल मचाया। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को दाद देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहाँ इकट्टी हुई स्त्रियों के भी दो दल बन गये। इससे मालूम होता है कि संसार में 'पार्टीबाजी' की यह प्रथा मुद्दत से चली आई है।

कुन्ती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया श्रौर भय श्रौर लाज के मारे मूर्छित हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उनको सचेत करवाया श्रौर मीठे शब्दों में श्राश्वासन दिया श्रौर समभाया। कुंती किंकर्त्तव्यविमूद हो गई।

इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा—''श्रज्ञात वीर! महाराज पाएडु का पुत्र श्रोर कुरूवंश का वीर श्रर्जुन तुम्हारे साथ द्वन्द्व करने के लिए तैयार है। पर तुम पहले श्रपना परिचय तो दो! तुम कीन हो, किसके पुत्र हो, किस राज-कुल को तुम विभूषित करते हो? क्योंकि द्वन्द्व-युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल तथा कुलाचार का परिचय पाये बगैर राजकुमार कभी द्वन्द्व करने को तैयार नही होते।''

कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से इस प्रकार भुक गया जैसे वर्षा के जल में भीगा हुआ कमल । कर्ण लज्जा के कारण श्री-विहीन हो गया।

कर्ण को इस तरह लिजित देखकर दुर्योधन उठ खड़े हुए और बोले—''अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूं।" यह कहकर दुर्योधन ने तुरन्त पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमित लेकर वहीं रंगभूमि मे ही राज्याभिषेक की सामग्री मॅगाई और कर्ण का राज्यामिषेक करवाया और उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया।

इतने - में बूढ़ा सारथी ऋघिरथ जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कापता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो ग्रभी-ग्रभी श्रंगदेश का नरेश वना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े श्रादर के साथ उसके ग्रागे सर नवाया। बूढ़े ने भी 'बेटा' कहकर उसे गले लगा लिया और श्रमिषेक-जल से भीगे हुए कर्ण के सिर पर श्रानन्द के श्रांस बहाकर उसे श्रौर भिगो दिया।

यह देखकर भीम खूव कहकहा मारकर हॅस पड़ा और वोला— "सारथी के वेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो चाबुक! वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला अर्जु न के साथ द्वन्द्व युद्ध करने के योग्य हो?"

इससे सभा में वड़ी खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूव रहा था। सभा विसर्जित हो गई। मशाल और दियों की रोशनी में दर्शक-चृन्द तरह-तरह से शोर मचाते हुए चले गए। अपनी-अपनी पसन्द के अनुसार कुछ लोग अर्जुन की, कुछ कर्ण की और कुछ दुर्योधन की जय बोलते जाते थे।

इस घटना के बहुत काल बाद एक बार देवराज इन्द्र चूढे ब्राह्मण् के वेश मे अंग नरेश कर्ण के पास आये और उनके पैदाइशी कवच और कुण्डल की भीख मागी। देवराज इन्द्र को डर था कि युद्ध में कर्ण की शक्ति से कभी मेरे पुत्र अर्जु न पर विपत्ति न आ जाय। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने दानवीर कर्ण से यह भीख माँगी थी।

इससे पहले कर्ण को उसके पिता सूर्यदेव ने चेता दिया था कि तुम्हें धोला देने के लिए इन्द्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परन्तु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मामने पर वह नाहीं करता ही नही था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इन्द्र मुक्त से चाल चल रहे हैं, दानवीर कर्ण ने तलवार से अपनी पसली चीरकर और अपने कान काटकर पैदाइशी कवच और कुएडल निकाल कर ब्राह्मण को दे दिए।

इस अद्भुत दानवीरता को देखकर देवराज इन्द्र भी चिकत हो गए अगैर कर्ण की भशसा करते हुए बोले—''कर्ण, तुमने आज वह काम किया है जो और किसी के बूते नहीं था। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान माँगो दूँगा।"

श्रायेगी। ऐन वक्त पर तुम उसे मूल जाश्रोगे श्रौर रणचेत्र मे तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी मे धंस जायगा।"

परशुरामजी का यह शाप क्तूठ न हुआ। जीवन-भर कर्ण को उनकी सिखलाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही। पर कुरुद्देत्र के रण्दित्र में श्रद्ध न से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही।

दुर्योधन के घनिष्ट मित्र कर्ण ने अन्त समय तक कौरवो का साथ न छोड़ा। कुरुचेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के खत्म हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव-सेना का सेनापित बनाया था। कर्ण ने दो दिन तक युद्ध का अद्भुत कुशलता के साथ सचालन किया। आखिर जब शाप-वश उसके रथ का पिह्या जमीन में धम गया और जब वह धनुप-नाण रखकर जमीन में धंसा पिह्या निकालने का प्रयत्न कर रहा था, तब अर्जुन ने उस महारथी को मारा। माता कुन्ती के दुख का पार न रहा।

# : १३:

# द्रोगाचार्य

श्राचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र ये। उन्होंने पहले श्रपने पिता के पास वेद-वेदागों का श्राध्ययन किया श्रीर वाद में धनुर्विद्या भी सीख ली। पाचाल-नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ भारद्वाज श्राश्रम मे शिला पा रहा था, दोनों में गहरो मित्रता थी। कभी-कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में श्राकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पाचाल देश का राजा वन जाने पर श्राधा राज्य तुम्हे दे दूंगा।

शिचा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की वहन से व्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने अक्षत्थामा रक्त्या। द्रोण अपनी स्त्री और वेटे को बड़ा प्रेम करते थे।

द्रोण बड़े गरीव थे। वह चाहते ये किसी तरह धन प्राप्त किया

जाय और स्त्री-पुत्र के साथ सुख से रहा जाय। उन्हें खबर लगी कि परशुरामजी अपनी सारी संपत्ति गरीव ब्राह्मणों को बाट रहे हैं तो दौड़े-दौड़े उनके पास गये। लेकिन उनके पहुँचने तक परशुरामजी अपनी सारी संपत्ति वितरण कर चुके थे और वन-गमन की तैयारी कर रहे थे।

द्रोण को देखकर वह बोले—"ब्राह्मण श्रेष्ठ! त्रापका स्वागत हो। मेरे पास जो कुछ था वह मैं बॉट चुका। त्र्रब यह मेरा शरीर त्र्रौर मेरी धनुर्विद्या ही वाकी बची है। वतात्रों में क्या करूँ?"

तव द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग, उपसंहार तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुरामजी ने यह स्वीकार किया और द्रोण को धनुविद्या की पूरी शिद्या दी।

कुछ समय वाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहान्त हो गया श्रीर द्रुपद के पाँचाल देश की राजगादी पर बैठने की खबर द्रोणाचार्य को लगी। यह मुनकर द्रोण बड़े प्रसन्न हुए श्रीर द्रुपदराज से मिलने पाचाल देश को चल पड़े। उन्हें द्रुपद की, गुरु के श्राश्रम में लकड़-पन में की हुई, बातचीत याद थी। सोचा यदि श्राधा राज्य न भी देगा तो भी कम-से कम कुछ धन तो जलर ही देगा।

यह त्राशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे क्रौर बोले—''मित्र द्रुपद, मुक्ते पहचानते हो न ? मैं हूँ तुम्हारा लड़कपन का मित्र द्रोण।''

ऐश्वर्य के मद मे भूले हुए राजा द्रुपद को द्रोणान्वार्य का आना बहुत बुरा लगा। और द्रोण का अपने साथ मित्र का-सा व्यवहार करना और भी अखरा। वह उस पर गुस्सा हो गया और बोला— ''त्राह्मण. तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नही। मुक्ते मित्र कह-कर पुकारने का तुम्हे साहस कैसे हुआ ? सिहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक गरीब दरिद्री प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है ? तुम्हारी बुद्धि भी कितनी कची है! लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनो को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद-राज

से मित्रता का दावा करने लगे! दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की

विद्वान के साथ क्रौर कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है ? मित्रता बराबरी की हैसियतवालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, वह किसी राजा का मित्र कभी हो नहीं सकता।"

द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य वड़े लिजत हुए श्रीर उन्हें कोध भी वहुत श्राया । फिर भी मन-ही-मन कुछ निश्चय करके वहाँ से विना कुछ कहे-सुने चल दिये। वह हस्तिनापुर पहुँचे श्रीर वहा श्रपनी पत्नी के भाई (श्रपने साले) कृपाचार्य के यहा गुप्त-रूप से रहने लगे।

#### × × ×

एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर के वाहर कहीं गेद खेल रहे थे कि इतने में उनका गेंद एक ग्रंघे कुएँ में जा गिरा। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उसकी श्रॅगूठी भी कुएँ के हवाले हो गई। सभी राजकुमार कुएँ के चारों श्रोर खड़े हो गए श्रीर पानी के अन्दर चमकती हुई श्रॅगूठी को भॉक-भाककर देखने लगे।

इतने में काला-काला सा एक ब्राह्मण उधर से आ निकला और कुछ देर तक राजकुमारो का यह खेल देखता रहा। उसके वाद उनसे बोला— "राजकुमारो! तुम चित्रय हो, भरतवंश के दीपक हो, तुम लोगों से इतना भी नहीं हो सका कि एक गेंद कुएँ से निकाल लेते। बोलो, में गेंद निकाल दूं तो तुम मुक्ते क्या दोने ?"

"ब्राह्मण श्रेष्ठ ! यदि ग्राप गेंद निकाल दें तो कृपाचार्य के घर में ग्रापके भोजन का प्रबन्ध किया जा सकता है।" युधिष्ठिर ने इसते हुए कहा।

तब द्रोणाचार्य ने मुस्कराते हुए पास में पड़ी हुई एक सींक उठा ली श्रीर उस पर मंत्र का प्रयोग कर उसे पानी में फैंका । सींक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर । श्रीर फिर इस तरह लगातार कई सींके मत्र पढ़-पढ़कर वे कुएँ में डालते गए । सींके एक-दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब श्राखिरी सींक का सिरा कुएँ के बाहर तक पहुँचा, तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया श्रीर गेंद बाहर श्रागई।

सव राजकुमार श्राश्चर्य से इस ब्राह्मण का करतव देख रहे थे। जब गेंद

निकल श्राई तो मारे खुशी के उछलने क्दने लगे। उनके श्रानन्द की सीमा न रही। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की किं युंधिष्ठिर की श्रंगूठी भी निकाल दीनिए। द्रोण ने तुरन्त धनुष चढ़ाया श्रौर कुएँ में तीर मारा। बाण पलमर में श्रंगूठी को अपनी नोक में लिये कपर श्रा गया। द्रोणाचार्य ने श्रंगूठी कुमारों को देदी।

यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को श्रीर भी ज्यादा श्रचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के श्रागे आदरपूर्वक सर नवाया श्रीर हाथ जोड़कर पूछा- ''महाराज! हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमे श्रपना परिचय दीजिए, श्राप कीन हैं ? हम श्रापकी क्या सेवा कर सकते हैं ? हमें श्राज्ञा कीजिए।''

द्रोण ने कहा--''राजकुमार! यह सारी घटना बताकर पितामह भीष्म से मेरा परिचय प्राप्त कर लेना।"

राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात कह सुनाई छौर उनसे पूछा कि पितामह बताइए यह ब्राह्मण कौन थे ? भीष्म ताड़ गए कि हो-न-हो वे सुप्रसिद्ध द्रोणाचार्य ही होंगे । यह विचार करके उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया कि अब आगे राजकुमारों की अस्त्र-शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी की जाय । यह सोच करके बड़े सम्मान के साथ उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि आगे से वे धनुर्विद्या गुरु द्रोण से ही सीखा करें।

राजकुमारों की शिक्षा कुछ समय बाद पूरी हो गई। द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु-दिक्षिणा के रूप में पाँचाल-राज द्रुपद को क्रैंद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा किया; पर पराक्रमी द्रुपद ने उन ा खूब खबर ली और वे हार कर वापस आ गये। फिर द्रोण ने अर्जुन को मेजा। अर्जुन ने पाँचाल राज की सेना को तहस-नहस कर दिया और राजा द्रुपद को, उनके मंत्री सहित केंद्र करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया।

द्रोणाचार्य के मिलन-मुख मण्डल पर मुस्कराहट की लहर दौड़ गई। उन्होंने केंदी द्रुपद से कहा—''हे वीर! डरो नही। किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी।

साथ-साथ खेले-कूदे, उठे-चैठे। बाद में जब तुम राजा बन गये तो ऐश्वर्य के मद म आकर तुमने मुक्ते घोला दिया और मेरा अपमान किया। तुम्हें याद है न, तुमने कहा था कि राजा के साथ राजा ही मित्रता कर सकता है ? इसी कारण मुक्ते युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परन्तु में तो तुम्हारे साथ मित्रता ही बरतना चाहता हूं, इसलिए आधा राज्य तुम्हे वापस लौटा देता हूं। क्योंकि मेरे मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हे राज्य चाहिए न! मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती हैं न!"

द्रोणाचार्य ने यो व्यंग-त्राणों से राजा द्रुपद से काफी वदला ले लिया। द्रुपद वड़ा अपमानित हुआ और लब्जा के मारे सिर कुकाये खड़ा रहा। द्रोणाचार्य का भी जी भर आया और उन्होंने द्रुपद को आधा राज्य भी लोटा दिया और वड़े सम्मान के साथ विदा किया।

× × ` ×

इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व तो चूर हो गया लेकिन उसके साथ ही द्रोणाचार्य के प्रति उनके मन में वैर-भाव बढ़ा। राज्य लौटने पर राजा द्रुपद ने कई कटोर वत रक्खे और यह कामना की कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और ऐसी एक कन्या हो जो अर्जुन से व्याही जामके। आखिर उनकी कामना पूरी हुई। उनके धृष्टद्युम्न नामक एक वेटा हुआ और द्रीपदी नामकी एक वेटी। आगे चलकर कुरुचेत्र की रण-भूमि में अजेन द्रीणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथो मारे गये थे।

### : \$8 :

### लाख का घर

भीममेन का शरीर-वल श्रीर श्रर्जुन की युद्ध-कुशलता देख-देग्यच्य हुर्योदन की जलन दिन-पर-दिन बढ़ती ही गई। वह पाडवीं के निधित नास का उपाय सोचने लगा। इस कुमन्त्रणा में कर्ण श्रोर हमना मामा शकृनी उसके सनाहकार बने हुए थे। बूढे धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनका स्नेह तो काफी या, परन्तु अपने पुत्रों से उतना ही अधिक उनको मोह था। दृढ़-निश्चय की उनमें कमी थी। किसी बात पर वे दृढ नहीं रह सकते थे। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुबुद्धि की राह चल रहा है, उन्होने उसका ही साथ दिया। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शिक्त उनमें न थी। दुर्योधन पायडवों के विनाश की कोई-न-कोई चाल चलता ही रहता था। विदुर गुप्त रूप से पायडवों की सहायता करते रहते थे, जिससे पाडवों के प्राण सुरिचत रहे।

इधर दिनो-दिन पाएडवो की लोक-प्रियता बढ़ती ही जाती थी। चौराहों पर, सभा-समाजों मे, जहा कही भी लोग इकट्ठा होते, पाएडवों के गुणों की प्रशंसा ही सुनने में त्राती। लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं।

"धृतराष्ट्र तो जन्म के अन्धे थे। इस कारण उनके छोटे माई पाडव हो सिहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण और पाएडवों के वालक होने के कारण उस समय के लिए धृतराष्ट्र ने राज-काज सम्हाला। अब जब युधिष्ठिर वड़े हो गये है तो फिर धृतराष्ट्र आगे राज्य को कैसे अपने अधीन रख सकते हैं? अब पितामाह भीष्म का भी कर्त्तव्य है कि वे धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही कौरवों तथा सारी प्रजा के साथ न्याय-पूर्वक व्यवहार कर सकेंगे।" ज्यो-ज्यों पांडवों की यह लोक-प्रियता दुर्योधन के देखने में आती, ईष्यां की आग से वह और भी जोर से जलने लगता।

एक रोज धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बड़े प्रेम सेबोला—"पिता जी पुरवासी लोग तरह-तरह की बाते करते हैं—ग्रापके वारे में भी श्रीर स्वय पितामह भीष्म के बारे मे भी। लोग अब उनको सम्मान की निगाह से कम देखते हैं। लोग आदोलन कर रहे हैं कि युधिष्ठिर को जल्दी ही राज-सिहासन पर बिठा दिया जाय। इस कारण हम पर बड़ी विपत्ति आने की संभावना है। जन्म से अन्धे होने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज्य-सत्ता आपके छोटे भाई

के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो फिर सात पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। युधि-ष्ठिर के बाद उसी का बेटा राजा बनेगा। फिर हम कही के न रहेंगे। हो सकता है हमें भीख मागने को मजबूर होना पड़े। ऐसे जीवन से तो नरक अच्छा! तिताजी, हम से यह अपमान न सहा जायगा।"

यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच मे पड़ गए। बोले — 'वेटा. तुम्हारा कहना ठीक है। फिर भी युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है ? युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे चाहते हैं। इसी से उसकी सहायता करने वालों की भी कभी नहीं है। हमारे जितने भी मंत्री हैं उन सबका पाड़ ने बड़ा उपकार किया था। सेना-नायकों, सैनिकों और उनके वाल-बच्चों की इतनी सहायता की थी कि अभी तक उसका आभार मानते हैं। जो भी पाड़ के गुणों से परिचित हैं वे अवश्य ही युधिष्ठिर का साथ देंगे। इस कारण पाड़वों पर विजय पाना हमारे लिए सम्भव नहीं। उलटे यदि हम धर्म के विरुद्ध कुछ कर वैठे, तो पुरवासी सब हमारे विरुद्ध हो जायंगे और हम और हमारे भाई-वन्धुओं को उखाड़ फैंकेंगे। जनता इतनी दूर न गई तो भी राज्य छोड़ कर तो हमें जरूर ही चला जाना पड़ेगा। अगैर लोक-निन्दा और अपयश के पात्र होंगे सो अलग।"

यह सुन दुर्योधन सात्वना के स्वर में बोला—"पिताजी, श्राप नाहक घवरा रहे हैं। चिन्ता की तो बात ही कोई नहीं है। पितामह भीष्म किसी के पच्च में न रहेंगे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मेरे मित्र हैं— वे मेरा ही साथ देंगे। आचार्य अपने वेटे को छोड़कर विपच्च में नहीं जायगे। विदुर चाचा हमारा साथ न दें तो न सही। पर हमारे विरुद्ध कुछ करने की शिक्त तो उनमें भी नहीं है। इसिलए पिताजी, मेरा कहा मानकर एक काम कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाडवो को किसी-न-किसी वहाने वारणावत के मेले में भेई दीजिए। इतनी-सी वात से, में आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा कुछ भी विगाड़ नहीं होगा। यहा पाडवो की बढ़ती देखकर मेरा जी जल रहा है। यह दुख मेरे लिए असहा हो उठा है। मेरी नींद हराम हो गई है। अगर ऐसी ही परिस्थित रही तो फिर मैं अधिक दिन जी नहीं सकूँ गा। आप शीघ ही इन शत्रुओं को वारणावत मेज देने की स्वीकृति दें, ताकि यहां हम अपनो ताकृत बढ़ा सके।"

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इस बीच अपने पिता पर और अधिक प्रभाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिशों को अपने पन्न में मिला लिया। बारी-बारी से वे वूटे धृतराष्ट्र के पास जाने और पारडवों के विरुद्ध उन्हें उभाड़ने लगे। इनमें किएक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनि का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीति की चालों का मेद बताते हुए कितने ही उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पृष्टि की। अन्त में बोला—'राजन्! जो ऐश्वर्यवान् है, वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पारडव आपके भतीजे हैं. परन्तु वड़े शिक्त-सम्पन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पारडु-पुत्रों से अपनी रन्ना कर लीजिए। वरना पीछे पछताइयेगा।"

धृतराष्ट्र ध्यान से सुन रहा था। किएंक बोलता गया—''मैंने जो कुछ कहा, उसके लिए मुक्तसे नाराज न होइएगा। राजनीति के जानकार लोगों का मत है कि राजा को हमेशा ग्रापने बल का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। किसी को यहां तक मौका न देना चाहिए कि वह राजा की ताकत को कम कर सके। राज-काज की वाते हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने पर उसे ग्रच्छी तरह पूरा किये बिना बीच में ही न छोड़ना चाहिए। शत्रु की ताकत थोड़ी ही क्यों न हो, तत्काल ही उसका नांशु कर देना चाहिए। कभी-कभी छोटी सी चिन-गारी सारे जंगल को जला देती है। इस कारण शत्रु को कमजोर समफकर लापरवाह नहीं रहना चाहिए। वश में ग्राये शत्रु का तुरत वध कर देना चाहिए। उस पर दया न करनी चाहिए। इसलिए, राजन्! पाएडु के पुत्रो से ग्राप ग्रपना बचाव कर लीजिए। वे बड़े ताकतवर है।"

किंग् की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर ही रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा—''पिताजो, मैंने राजकीय कर्मचारियों को प्रलोभनों एवं धन से सतुष्ट कर लिया है। मुक्ते सन्देह नहीं कि वे हमारी ही सहायता करेंगे। मैंने सब मंत्रियों को भी अपनी तरफ कर लिया है। आप अगर किसी तरह पाएडवो को समभा कर वारणावत मेज दें, तो फिर नगर और राज्य हमारे हाथ आ जायंगे। सभी प्रजाजन हमारे पच्च में आ जायंगे। जब राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जायगा तब फिर पाएडव वड़ी खुशी से लौट आ सकते हैं। फिर हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा।"

दुर्योधन श्रीर उसके साथी धृतराष्ट्र को रात-दिन इसी तरह कुछ-न-कुछ पारडवों के विरुद्ध सुनाते रहते श्रीर उसपर श्रपना प्रभाव डालते रहते । श्राखिर धृतराष्ट्र का निश्चय कमजोर पड़ा श्रीर उनको लाचार होकर श्रपने वेटे की सलाह माननी पड़ी। पारडवों को वारणावत भेज देने की तैयारियाँ होने लगीं। दुर्योधन के मंत्रियों ने वारणावत की सुन्दरता श्रीर खूवियों के बारे में पारडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बाते सुन-सुन कर खुद पारडवों को वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहा तक कि उन्होंने स्वयं जाकर धृतराष्ट्र से इस बात के लिए श्रनुमति माँगी।

धृतराष्ट्र स्नेह का दिखावा करते हुए मीठे स्वर में बोले—''ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो जरूर मेले में हो ब्राब्रो । वारणावत के लोग भी तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं । उनकी भी इच्छा पूरी हो जायगी।"

धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पागडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि वन्धु जनों से विदा लेकर अपनी माता के साथ वारणावत के लिए रवाना हुए।

पागडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन के आनन्द की सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियो, कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पागडवों तथा कुन्ती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से कुछ सलाह की, कुछ ते किया और पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा वरने का वचन दिया और उसी च्ला वारणावत के लिए रवाना हो गया।

वर्षे के से चलने वाले हलके रथ पर वैठकर पुरोचन पाएडवां से

गुन पहले वाग्णावन जा पहुँचा। वहां पहुंचकर उसने पाएडवां के ठहरने

फ लिए एक वड़ा और न्यूबएरत मकान वनवाया। सन, बी, मोम, तेल,

गान, चर्वा आदि-जल्दी आग पकड़ने वाली चीलो को मिट्टी में मिलाकर

इसने यह मुन्दर भवन वनवाया। दीवारों पर जो रंग लगा था वह भी

क्वां भएकने वाली चील का बना था। जहां-तहाँ कमरों में भी ऐसी ही

चीतें गुन रूप में भरवा दी कि जिनको जल्दी ही आग लग सके। पर

कर्मा एवी में यह सब प्रवन्ध किया कि देखने वालों को इन वालों का

गिन्द भी पता नहीं लग सकता था। भवन में ऐसे-ऐसे आसन और

फांग दिछ में कि देखकर जी ललचा जाना था। ऐसी खूवी से पुरोचन

वास्त्रों के लिए वारणावत में ठहरने के लिए भवन बना रहा था।

दन बीच प्रगर पाएडव वहों जल्दी पहुँच गये, तो कुछ समय ठहरने के

िए एक प्रीर जगह का प्रवन्ध पुरोचन ने कर रन्ता था।

म्बंधन की यह योजना थी कि मुद्ध दिन तक पाएडदों को लाख के भारत में आराम में रहने दिया जाय। जब वह पूर्ण कर से नि:शंक हो आर तब इनके मेंने समय भवन में आग लगा दी जाय। जिससे एक तो पाण्डर वह पर मर वार्षेंगे आर कॉरवों पर कोई दोप भी न लग सकता। मान भी मर जाय और लाटी भी न हदे, ऐसी यह योजना कुशलता- एकें कुर्योशन में रना सकवी थी।

### : १५ :

## पागडवों का वच निकलना

भंदी पाएम माता हुन्ती के साथ वाग्यादत के लिए चल की। निर्में भरते द्वित कीने ने दही को प्रदाम किया की समायन्त्रों में निर्में और दिन की। इनके हिल्लामुक क्षेट्कर वाग्यायत करने नी खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिये। वहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर, लेकिन अनमने मन से पुरवासियों को लौट जाना पड़ा। विदुर ने उस समय युधिष्ठिर को गुप्त भाषा में चेतावनी देते हुए कहा—

"राजनीति कुशल शत्रु की चाल को जो समभ लेता है वही विपत्ति को पार कर सकता है। एक ऐसा तेज हथियार भी है जो किसी धातु का नहीं बना है। ऐसे हथियार से अपना बचाव करने का उपाय जो जान लेता है वह शत्रु से मारा नहीं जा सकता। जो चीज टंडक दूर करती और जगलो का नाश करती है, वह बिल के अन्दर रहने वाले चृहे को ह्यू नहीं सकती। सुअर जैसे जानवर सुरंग खोदकर जंगली आग से अपना बचाव कर लेते हैं। बुद्धिमान लोग नक्त्रों से दिशाये पहिचान लेते हैं।"

दुर्योधन के पड्यत्र ऋौर उससे वचने के उपाय के वारे में विदुर ने युधिष्ठिंग को इस तरह मार्मिक ढंग से गूढ़ भाषा में वतला दिया जिसमें दूसरे लोग समभ्त न सकें। युधिष्ठिर ने भी 'समभ्त लिया' कहकर विदा ली। रास्ते में कुती के पूछने पर युधिष्ठिर ने मा ऋौर भाइयों को विदुर जी की चैंतावनी का हाल बता दिया। दुर्योधन की कुमत्रणा के वारे में जानकर सब के मुख मिलन हो गये। बड़े श्रानन्द के साथ वारणावत के लिए चले थे, लेकिन यह सुनकर सब के मन में चिता छा गई।

वारणावत के लोग पाडवों के आगमन की खबर पाकर वड़े खुश हुए और उन्होंने वड़े ठाट से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पाडव दूसरे घरों में रहे जहा पुरोचन ने पहले से उनके ठहरने का प्रवंध कर रक्खा था।

लाख का भवन वनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उस भवन में ले गया। उसका नाम 'शिवम्' था। शिवम् का मतलव होता है कल्याण करने वाला। जिस भवन को नाशकारी योजना से प्रेरित होकर दुर्योधन ने वनवाया था, उसका नाम पुरोचन ने 'शिवम्' रखा था!

भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूव ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थीं। देखने पर युधिष्ठिर को पता लग गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली भड़कीली चीजो से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह मेद बता दिया; पर साथ ही उन्हें सावधान करते हुए कहा—''यद्यपि हमे यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है तो भी हमें विचलित न होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड़यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें निकल जाना होगा। पर अभी ऐसा कोई काम न करना चाहिए, जिससे शत्रु के मन मे संदेह पैदा होने की जरा भी संभावना हो।"

युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयो ने तथा कुंती ने मान लिया और उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर मे आ पहुँचा। उसने एक दिन पाडवो को अकेले पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा—''आप लोगो की मलाई के लिए हिस्तनापुर से रवाना होते समय विदुरजी ने युधिष्ठिर जी को गूढ़ भाषा में जो कुछ उपदेश दिया था वह मैं वात जानता हूं यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुक्त पर भरोसा रक्खे। में आप लोगों की रज्ञा का प्रबंध करने के ही लिए आया हूं।"

इसके वाद वह कारीगर महल में पहुँच गया और गुन्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते पाडव महल के अन्दर से नीचे-ही-नीचे महल की चहार-दीवारी और गहरी खाई को लॉब-कर और वचकर बेखटके वाहर निकल सकते थे।

यह काम इतनी खूबी ऋौर गुप्तता से हुआ कि अन्त तक पुरोचन को इस बात की खबर न होने पाई।

पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने भी रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पाडवों को भी सारी रात हथियार लिये चौकनने बैठे रहना पड़ता था। कभी-कभी वे शिकार खेलने के बहाने आस-पास के जंगलों में घूम-फिर आते और वन के रास्तों को अच्छी तरह देख लेते। इससे पड़ौस के प्रदेश और जंगली रास्तों से उनका खासा अच्छा परिचय हो गया। वे पुरोचन से ऐसे हिल-मिलकर व्यवहार करते जैसे उस पर उन्हें कोई संदेह ही न हो; मानों वह उनका घनिष्ठ मित्र हो। सदा हंसते-खेलते रहते। उनके व्यवहार को देखकर किसी को तनिक भी संदेह नहीं हो सकता था कि उनके मन में किसी वात की चिन्ता या आशंका है।

उधर पुरोचन भी कोई शीव्रता नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि ऐसे अवसर पर, इस ढंग से भवन को आग लगाई जाय कि कोई उसे दोषी न ठहरा सके। दोनो ही पच् अपने-अपने दाव खेल रहे थे। इसी तरह कोई एक वरस वीत गया।

एक दिन पुरोचन ने सोचा—श्रब काम पूरा करने का मौका श्रा गया। समभदार युधिष्ठिर उसका रग-ढंग देखकर ताड़ गये कि पुरोचन क्या सोच रहा है। उन्होंने भी श्रपने भाइयों से कहा—''पापी पुरोचन ने श्रव हमें मारने का निश्चय कर लिया मालूम होता है। यही समय है कि हम यहा से भाग निकलें।"

युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक भारी भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन दिया गया। बड़ी धूमधाम रही; मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा-पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गये। नौकर-चाकर शराव के नशे में चूर थे। पुरोचन भी सो गया।

त्राधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी। फिर पाँचों भाई और माता कुती के साथ सुरंग के रास्ते अन्धेरे में रास्ता टटोलते-टटोलते बाहर निकल आये। वे भवन से बाहर निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोंचन के रहने वाले मकान में भी आग लग गई।

इधर भवन में आग लगी जानकर सारे नगर के लोग वहा इकट्टें हो गये और पाडवों के भवन को भयंकर आग की भेट होते देखकर वड़ा हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता हुड़्ध हो उठी और तरह-तरह से कौरवों की निन्दा करने लगी। पापी दुर्योधन श्रीर उसके साथी पाडवों को मारने के लिए कैसे षड़ यंत्र रच रहे हैं, कैसी चालें चल रहे हैं, यह सोचकर लोग कोध मे श्रापे से वाहर हो गए।

लोग इस तरह शोर मचाते श्रौर हाय-हाय करते देखते रहे श्रौर उनके देखते-देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान श्रौर स्वयं पुरोचन भी श्राग को समर्पण हो गया।

वारणावत के लोगों ने तुरन्त ही हस्तिनापुर मे खबर पहुँचा दी कि पाडव जिस भवन में ठहराये गए थे, वह जलकर राख हो गया श्रीर भवन में कोई भी जीता न बचा।

यह खबर पाकर बूढ़े धृतराष्ट्र को शोक तो जरूर हुन्ना, परन्तु साथ ही उनको न्नानन्द भी हो रहा था कि मेरे बेटों के दुश्मन खतम हो गए। उनके मन की इस दोख्खी हालत का भगवान् व्यास ने बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया है। वे लिखते हैं—''गरमी के दिनों में जैसे गहरे तालाव का पानी सतह पर गरम रहता है किन्तु गहराई में ठंडा: ठीक उसी तरह धृतराष्ट्र के मन मे शोक भी था न्नीर न्नानन्द भी।"

धृतराष्ट्र और उनके वेटो ने पाडवो की मृत्यु का बड़ा शोक मनाया। सब गहने उतार दिये। मामूली-एक कपड़ा पहने गंगा किनारे गए और पाडवो तथा कुन्ती को तिलाजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर-जोर से रोते और विलाप करते घर लौटे।

सब लोग जी भरकर रोये, परन्तु दार्शनिक विदुर्जी ने जीना-मरना तो प्रारब्ध की बात होती है, यह विचार कर शोक को मन हो में दबा लिया। अधिक शोक-प्रदर्शन न किया। इसके अलाना विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पाडव लाख के भनन से बचकर निकल गये होगे। इस कारण, यद्यपि दिखावे के लिए दूसरों से मिलकर वे भी कुछ रोये; फिर भी मन मे यही अन्दाजा लगाते रहे कि अभी पाडव किस रास्ते और कितनी दूर गये होंगे और कहाँ पहुँचे होगे; इत्यादि। पितामह भीष्म तो मानों शोक के सागर में मन थे। पर उनको भी विदुर्जी ने धीरज वॅधाया श्रौर पाडवों के बचाव के लिए किये गए श्रपने सारे प्रवन्ध का हाल वताकर उन स्नेह-पूर्ण वृद्ध को चिता-मुक्त किया।

× × ×

लाख के घर को जलता छोड़कर पाँचो भाई माता कुन्ती के साथ वच निकले और जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुँचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर लगातार जगे होने के कारण तथा चिन्ता और भय से पीड़ित रहने के कारण चारो भाई बहुत थके हुए हैं। माता छुन्ती की तो दशा वड़ी ही दयनीय थी। विचारी थककर चूर होगई थी; यह देखकर महावली भीम ने माता को उठाकर अपने कन्घे पर विठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया; युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर वह वायु-देव का पुत्र भीम उस जंगली रास्ते मे मत्त हाथी के समान काड़-फंखाड़ और पेड़-पौधों को इधर-उधर हटाता व रौदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुँचे तो विदुरजी की मेजी हुई एक नाव तैयार खड़ी मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से गृढ़ प्रश्न करके जाँच लिया कि वह मित्र है और विश्वास करने योग्य है। नाव में वैठकर रातों-रात उन्होंने गंगा पार की और फिर अ्रगले दिन शाम तक तेजी से चलते ही रहे कि किसी सुरचित स्थान पर पहुँच जायं।

इतने में सूरज डूव गया और रात हो चली। चारों तरफ ऋँधेरा छा गया। वन-प्रदेश जंगली जानवरों की भयानक आवाज से गूजने लगा। कुन्ती और पाडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे; ऊपर से प्यास और नीद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर-सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना असम्भव हो गया। भीम के सिवा और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुन्ती से तो बैठा भी नहीं गया। दीनभाव से बोली—''मैं तो प्यास से मरी जारही हूं। अब मुक्तसे बिलकुल नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहें तो भले ही मुक्ते यहाँ से उठा ले जायं; मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी।" यह कहकर कुन्ती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश होगई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर चोभ के मारे

भीमसेन का हृदय गरम हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क धुस पड़ा श्रौर इधर-उधर घूम-घामकर एक जलाशय का पता लगा ही लिया तथा कमल के पत्तों के दोनों में पानी भर लिया श्रौर श्रपना दुपट्टा भिगोकर उसमे पानी लाकर माता व भाइयो की प्यास बुक्ताई। पानी पीकर चारों भाई श्रौर माता कुन्ती ऐसे सोये कि उन्हें श्रपनी सुध-बुध तक न रही।

श्रकेला भीमसेन मन-ही-मन कुछ सोचता हुआ चितितभाव से बैठा रहा। उसके निर्दोष मन मे यह विचार उठा—''देखो इस जंगल में कितने ही पेड़ पौधे हैं। वे सब एक दूसरे की रक्ता करते और साथ देते हुए कितने मजे से लहलहा रहे है! जब पेड़-पौधे तक हिल-मिल कर प्रेम के साथ रह सकते हैं तो दुरात्मा धृतराष्ट्र और दुर्योधन मनुष्य होकर हमसे इतना वैर-भाव क्यों रखते हैं ?"

पाँचो भाई माता कुंती को साथ लिये अनेक विघ्न-वाधात्रो का सामना करते हुए और वड़ी मुसीवते फेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गये। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके-माँदे बैठ जाते। कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते।

चलते-चलते रास्ते में एकं दिन महिंप क्यांस से उनकी मेंट हुई। उनको सबने दएडवत प्रणाम किया। महिंप ने उन्हें धीरज बंधाया और सदु-पदेशों से उनको सात्वना दी। कुन्ती जब रो-रोकर अपना दुखड़ा सुनाने लगी तो क्यांसजी ने उन्हें समसाते हुए कहा— "कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो हमेशा धर्म ही के काम करता रहे। ऐसा भी कोई नहीं जो पाप-ही-पाप करता रहे। संसार में हरेक मनुष्य पाप भी करता है और धर्म-कर्म भी। अतः जब किसी पर कोई विपत्ति पड़े तो उसे अपने ही किये का फल मानकर सह लेना चाहिए। अपने-अपने कर्म का फल ररेक को भोगना ही पड़ेगा, इस कारण दुखी न हो। धीरज धरकर हिम्मत से सब सह लो।"

कुन्ती को इस प्रकार समकाने के बाद व्यासजी ने पाएडवों को सलाह दी कि वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एकचका नगरी में जाकर रहें। उनकी सलाह के अनुसार पाग्छवों ने मृगचर्म, वल्कल आदि धारण कर लिये और ब्राह्मणों के वेश में एकचका नगरी जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे।

#### : १६ :

### बकाचुर-वध

माता कुन्ती के साथ पाचों पाएडव एकचका नगरी में भीख माग-कर अपना गुजर करते दिन विताने लगे। ब्राह्मणों के घरों में भीख माग लेते और जो कुछ मिलता माता के सामने लाकर रख देते। जब भिद्मा के लिए पाचों भाई निकलते तो कुन्ती का जी बड़ा वेचेंन हो उठता। वह बड़ी चिन्ता से उनकी वाट जोहती रहती। उनके लौटने मे जरा भी देर होती कि उनकी के मन में तरह-तरह की शंकाएं उठने लगती।

पाचो भाई भिद्धा में जितना भोजन लाते, माता उसके दो हिस्में कर देती और फिर एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी के आधे में से पाच हिस्से करके चारो बेटे और खुद खा लेती थी तिस पर भी भीमसेन की मूख मिटती न थी। यह तो भूखा ही रहा करता था।

भीमसेन वायुदेव के आंशावतार ये इसलिए उनमें जितनी ग्रमानु-षिक ताकत थी उतनी ही अमानुषिक भूख भी थी। यही कारण था कि उनको लोग वृकोदर भी कहते थे। वृकोदर का मतलब है भेड़िये का-सा पेट वाला। भेड़िये का पेट देखने में छोटा होने पर भी मुश्किल से भरता है। भीमसेन के पेट का भी यही हाल था। एकचका नगरी में भीख मागने से जो थोड़ा-बहुत श्रम्न मिल नाता था उससे बिचारे भीम को मला क्या संतोष हो सकता था ? हमेशा भूखे ही रहने के कारण वह दिन-पर-दिन दुबला होने लगा और उसका शरीर पीला पड़ने लगा।

भीमसेन का यह हाल देखकर कुन्ती अगैर युधिष्ठिर बड़े चिन्तित रहने लगे। इधर जब थोड़े से भोजन से पेट न भरने लगा, तो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली और उसे मिट्टी वगैरा खोदने में मदद देकर खुश कर लिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हाडी उसके लिए बनाकर देदी। भीम उस हाडी को लेकर भिन्ना के लिए निकलता। उसका भीम-काय शरीर और उसकी वह विलन्न्या हाडी देखकर बच्चे तो हॅस-हॅसकर लोट-पोट हो जाते।

एक दिन चारो भाई भिक्ता के लिए गये। अकेला भीमसेन माता कुन्ती के साथ घर पर रहा। इतने में घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने-कलपने की आवाज आई। ऐसा मालूम होता था मानो कोई वड़ी शोकप्रद घटना घट गई हो। कुन्ती का जी भर आया। वह इस दुख का कारण जानने की इच्छा से बाह्यण के घर के भीतर गई। अन्दर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आखों में ऑसू भरे सिसकिया लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं।

× × ×

ब्राह्मण वड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था—''अमिगनी, कितनी ही बार तुमें मैंने समस्ताया कि इस अन्धेर-नगरी को छोड़कर चले जाय पर तुमने न माना। कहती रही कि यही पैदा हुई, यही पली तो यही रहूंगी। मा-नाप तथा भाई-नन्धुओं का स्वर्गवास हो जाने पर भी यही हठ करती रही कि यह मेरे बाप-दादे का गाव है; यही रहूंगी। बोलो, अन क्या कहती हो ?

"फिर तुम मेरे धर्म-कर्म की संगिनी हो, मेरी सन्तान की मां श्रौर मेरी पत्नी हो; मेरे लिए भी तुम मा-समान हो श्रौर मित्र भी तुम्ही हो। मेरा जीवन-सर्वस्व तुम्हीं हो। कैसे तुम्हे मृत्यु के मुहं मे भेजकर श्रकेले जिक्त ?

''श्रौर श्रपनी बेटी की भी विल कैसे चढ़ा दूं? यह तो ईश्वर की दी हुई धरोहर है, जिसे सुयोग्य वर को व्याह में देना मेरा कर्त्तव्य है। परमातमा ने हमारे वंश को चलाये रखने के लिए यह कन्या दी है। इसे मीत के मुहँ में डालना घोर पाप होगा। "श्रौर पुत्र जो मुक्ते श्रौर हमारे पितरों को तिलाजिल देने तथा श्राद्ध-कर्म करने का अधिकारी है उसको कैसे काल-कविलत होने दूं? हाय! तुमने मेरा कहा न माना! उसी का फल श्रव भुगतना पड़ रहा है। श्रौर में यदि शरीर त्यागता हूं तो फिर इन श्रनाथ वच्चों का भरण-पोषण कौन करेगा? हा देव! में श्रव क्या करू ? श्रौर कुछ करने से तो श्रच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मृत्यु को गले लगा लें. यही श्रेयस्कर होगा।" कहते-कहते ब्राह्मण सिसक-सिसक कर रो पड़ा।

ब्राह्मण् की पत्नी भरे हुए स्वर में बोली—"प्राणनाथ! पति को पत्नी से जो प्राप्त होना चाहिए, वह मुक्तसे त्रापको प्राप्त हो गया। जिस उद्देश्य के लिए पुरुष स्त्री से व्याह करता है वह मैंने आपके लिए पूरा कर दिया है। मेरे गर्भ से आपके एक पुत्री और एक पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया । मेरे न होने पर भी त्राप अनेले ही वच्चों को पाल-पोस सकते हैं; किन्तु आपके विना मुभासे वह नहीं हो सकेगा। इसके अलावा दुष्टों से भरे हुए इस संसार में किसी अनाथ स्त्री का जीना भी मुश्किल है। जैसे चील-कौए वाहर फेंके द्रुए माँस के दुकड़ो को उठा ले जाने की ताक में मेंडराते रहते हैं वैसे ही दुष्ट लोग विधवा स्त्री को हड़प ले जाने की ताक में लगे रहते हैं। घी में भीगे हुए कपड़े पर जैसे कुत्ते टूट पड़ते हैं अर्रार चारों तरफ से उसे खींचने लगते हैं वैसे ही पित के मरने पर पत्नी को बदमाश लोग फॅसा लेते हैं श्रीर वह स्त्री उनके चक्कर में पड़कर ठोकरें खाती फिरती है। श्राप न रहे तो इन श्रनाथ वच्चों की देख-भाल भी श्रकेले मुक्तसे नहीं हो सकेगी । आपके विना ये दोनों वच्चे वैसे ही तड्प-तड्पकर प्राण छोड़ देंगे, जैसे सरोवर का पानी सूख जाने पर मछलियाँ। इसलिए नाथ, मुक्ते ही राज्ञ्स के पास जाने दीजिए। पति के जीते जी पत्नी का स्वर्गवास हो जाय, इससे बड़े भाग्य की बात श्रौर क्या हो सकती है ? शास्त्र भी तो यही कहते हैं; सो श्राप मुक्ते श्राज्ञा दें। मेरे बच्चों की रचा करें। मैं जीवन का मुख भोग चुकी। एक साध्त्री नारी का जो धर्म है उसका मैं नियम से पालन करती रही। त्र्यापकी सेवा-शुश्रुषा में कोई

कसर न रक्खी, तो यह निश्चित है कि मुक्ते स्वर्ग प्राप्त होगा। मुक्ते मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ब्याह सकते हैं। अब मुक्ते प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि में राक्त्स का भोजन बनूँ।"

पत्नी की इन व्यथामरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। उसने स्त्री को छाती से लगा लिया और असहाय-सा होकर दीन स्वर में आँस् बहाने लगा। अपनी पत्नी को प्यार करते हुए वह बोला—''प्रिये, ऐसी बातें न करो। मुभसे सुना नहीं जाता। तुम्हारी जैसी बुद्धिमती पत्नी को छोड़ना मेरे लिए महापाप होगा। समभदार पति का पहला कर्तव्य अपनी पत्नी की रच्चा करना है। पति को चाहिये कि कभी स्त्री का साथ न छोड़े। तब फिर सुभसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा, जो तुम्हें राच्स की बिल चढ़ा दूँ और खुद जीता रहूँ।''

माता-पिता को इस तरह बाते करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा
गया। उसने करुणास्वर में कहा—''पिताजी, ब्राप मेरी भी बात सुन
लें। उसके बाद फिर जो ब्रापको उचित लगे, करें। ब्राच्छा तो यह है
कि राज्ञ्स के पास ब्राप मुक्ते मेज दें। मुक्ते भेजने से ब्रापको कोई
नुकसान नहीं पहुँचेगा ब्रौर ब्राप सब बच जायँगे। जैसे नाव के सहारे
नदी पार की जाती है वैसे ही मेरे सहारे इस ब्राफत को पार कर
लीजिये। पिताजी, यदि ब्राप मृत्यु के मुँह में पड़ जाये तो फिर मेरा
नन्हा-सा भाई तड़प-तड़प कर जान छोड़ देगा। ब्राप मर जायं तो फिर
मेरा भी कोई सहारा न रह जायेगा ब्रौर मुक्ते बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा।
मेरी समक्त से मैं इस योग्य हूँ कि इस सारे कुल को मुसीवत से छुटकारा
दे सक्रा कुल के बचाव के हित ब्रपनी विल चढ़ाने से मेरा जीवन भी
सार्थक होगा। ब्रौर नहीं तो कम-से-कम मेरी ही भलाई के विचार से
भी ब्रापको मुक्ती को राज्ञ्स के पास मेजना होगा।"

बेटी की बाते सुनकर माता-पिता दोनों के आँसू उमड़ आये। दोनों ने बेटी को प्यार से गले लगा लिया और बार-बार उसका माथा चूमते हुए वे गेने लगे। लड़की भी रो पड़ी। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा-सा लड़का अपनी बड़ी-बड़ी अॉखों से माता-पिता और वहन को देखते हुए उन्हें समकाने लगा । बारी-बारी से उनके पास जाता और अपनी तोतली बोली में—''वापा, मत रोग्रो", "माँ, रोग्रो मत," ''दीदी, रोग्रो मत!" कहता हुआ वारी-वारी से उनकी गोद में जा बैठता । जब इस पर भी बड़े लोगों का रोना बन्द न हुआ, तो लड़का उठा और पास में पड़ी हुई एक सूखी लकड़ी हाथ में लेकर धुमाता हुआ बोला—''उस राज्यस को में इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूँगा।" वच्चे की तोतली वोली और वीरता का अभिनय देखकर उस सकट भरी घड़ी में भी सबको हसी आ गई और थोड़े ज्या के लिए वे अपना दुख भूल गये।

कुन्ती खड़े-खड़े यह सब देख रही थीं । उन्होंने सोचा कि यही य्रच्छा मौका है। वोलीं—''हे विप्रवर, क्या ग्राप कृपा करके मुक्ते बता सकते हैं, ग्राप लोगों के इस ग्रसमय दुख का कारण क्या है ? मुक्ते वन पड़ा तो मैं ग्रापको संकट से छुड़ाने का प्रयत्न कर सकूँगी।"

ब्राह्मण ने कहा—'देवी! श्राप इस बारे में क्या कर सकेंगी? फिर भी बताने में तो कोई हर्ज है भी नहीं। सुनिये—इस नगरी के नजदीक एक गुफा है जिसमें वक नामक एक बड़ा श्रत्याचारी राच्स रहा करता है। पिछले तेरह बरस से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा एक च्रिय है जो वेत्रकीय नाम के नगर में रहता है। लेकिन वह इतना निकम्मा है कि प्रजा को राच्स के श्रत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे बकासुर नगर के लोगों को जहाँ देखता, मार-कर खा जाता था। क्या स्त्रियाँ, क्या बूढ़े, क्या बच्चे कोई भी इस राच्स के श्रत्याचार से न बच सके। इस हत्याकाड से घवराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी श्रनुनय-विनय की कि कोई न कोई नियम वनाले। लोगों ने कहा कि ''इस तरह मनमानी हत्या करना श्रापके भी हक्त में ठीक नहीं है। मास, श्रन्भ, दही, मिदरा श्रादि तरह-तरह की खाने-पीने की चीजें जितनी तुम चाहो उतनी हाडियों में भरकर व बेल गाड़ियों में रखकर हम तुम्हारी गुफा में प्रति सप्ताह भेज दिया करेंगे। गाड़ी चलाने वाला आदमी व गाड़ी खीचने वाले दो बैल भी तुम्हारे ही खाने के लिए होगे। इनको छोड़कर औरों को तंग न करने की कृपा करो।" बकासुर ने लोगो की यह बात मान ली और तब से इस समभौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी-बारी से एक-एक आदमी और खाने की चीजे हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। और उसके बदले में यह बलशाली राक्त्स इस देश की बाहरी शत्रुओं और हिस्न जन्तुओं से रक्ता करना है।

''जिस किसी ने भी इस मुसीयत से देश को छुड़ाने का प्रयत्न किया, उसको तथा उसके बाल-बच्चों तक को इस राच्चस ने तत्काल ही मारकर खा लिया । इस कारण किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि इसके विरुद्ध कुछ करे। देवी, जो हमारे ऊपर राजा बन बैठा है उसमें तो इतनी भी शक्ति नहीं कि इस राच्चस के पंजे से हमें छुड़ाये। जिस देश का राजा शक्ति संपन्न न हो उस देश की प्रजा के सन्तान ही न होनी चाहिए। जत्र खुद राजा कमजोर हो—देश की रत्ता करने योग्य न हो-तो व्याह करना ही नही चाहिए, न धन ही क्रमाना चाहिए। राजा के योग्य न होने पर पत्नी या संपत्ति का क्या ठिकाना है ? हमारी कष्ट-कथा यह है कि इस सताह में उस राज्ञस के खाने के लिए आदमी श्रौर भोजन भेजने की हमारी बारी है। किसी गरीव श्रादमी को खरीद कर भेजना चाहूं तो उसके लिए मेरे पास इतना धन भी नहीं है। स्त्री ऋौर बच्चों की ऋकेले मेजना सुक्त से नहीं हो सकता। ऋब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राज्ञस के पास पहुंच जाऊंगा। हम सब एक ही साथ उस पापी के पेट में चले जायं यही अच्छा होगा। स्रापने पूछा सो स्रापको बता दिया। यह कष्ट दूर करना स्रापके भी बस में नहीं है, देवी।"

ब्राह्मण् की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुन्ती ने भीमसेन से कुछ सलाह की। उन्होंने लौटकर कहा—"विप्रवर, आप इस बात की चिन्ता छोड़ दे। मेरे पाँच वेटे हैं, उनमे से एक आज राज्य के पास भोजन ले जायेगा।"

सुनकर ब्राह्मण् चौक पड़ा ख्रौर बोला—"ख्राप भी कैसी बात कहती हैं ? ख्राप हमारे ख्रतिथि हैं। हमारे घर मे ख्राश्रय लिये हुए हैं। ख्रापके वेटे को मृत्यु के मुह में में मेजूं, यह कहा का न्याय है ? मुक्त से यह हो ही नहीं सकता।"

व्रह्मण को समभाते हुए कुन्ती योलों—''द्रिजवर! घरराइये नहीं। जिस वेटे को में राक्स के पास भेजने वाली हूं वह ऐसा-वैसा नहीं है। ऐसे-ऐसे मंत्र सीखा हुआ है जिनके कि वल से वह इस अत्याचारी राक्स का भोजन वनने के वजाय उसका काम तमाम करके लांट आवेगा। कई विलिष्ठ राक्सों को उसके हाथों मारे जाते में स्वयं देख चुकी हूं। इसलिए आप किसी भी वात की चिता न करें। हाँ, इस वात का ध्यान रखें कि किसी को इस वात की कानों-कान खबर न हो। क्योंकि यदि यह वात फैल गई, तो फिर मेरे वेटे की विद्या आगे काम न देगी।"

माता कुन्ती को डर था कि यदि यह वात फैल जाय तो दुर्योधन श्रीर उनके साथियों को पता लग जायगा कि पाडव एकचका नगरी में छिपे हुए हैं। इसीसे उन्होंने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था।

कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि तुम्हें वकासुर के पास भोजन-सामग्री ले जानी होगी, तो वह फूला न समाया। उसके अंग-अग में विजली-सी दौड़ गई। जब पाँचों भाई भित्ता मांग कर घर लीटे तो युधिष्ठिर ने देखा कि भीमसेन के मुख पर असाधारण आनन्द की भलक है। युधिष्ठिर ने देखते ही ताड़ लिया कि भीमसेन को कोई बड़ा काम करने का मौका मिला है। माता कुन्ती से उन्होंने जाकर पूछा— ''माँ! आज भीमसेन वड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। क्या बात है ? कोई भारी काम करने की तो नहीं ठानी है ?"'

कुन्ती ने जब सारी वात बताई, तो युधिष्ठिर मह्ना उठे । बोले— 'यह ग्राप कैंसा दुस्साहस करने चली हैं मा! भीमसेन ही के बल-चूते पर हम जरा निश्चिन्त हो पाये हैं। दुष्टों ने छल-प्रपंच रचकर हमारा जो राज्य छीन लिया है उसे भी तो हम इसी के शौर्य के बल से वापस लेने की आशा कर रहे हैं। अगर भीम न होता, तो लाख के भवन की जलती आग से हम भला बच सकते थे? ऐसे भीम को—ऐसे अपने पुत्र को—गंवाने की आपको भी खूब स्भी ! लगातार दुख फेलने के कारण कहीं बुद्धि तो नहीं खो बैठी हो मा !" युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुन्ती वोली—''बेटा, युधिष्ठिर ! इन ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से विताये। जब इन पर बिपता पड़ी है, मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शिंक और बल से अच्छी तरह परिचित हूं। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें बारणावत से यहा तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे मे सुके न डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्त्तंच्य है।"

इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग मास, मदिरा, अन्न, दही आदि खाने-पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आये। गाड़ी में दो काले बैल जुते हुए थे। भीमसेन उछलकर गाड़ी पर बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बनाते कुछ दूर तक उनके पीछे-पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग कक गये और अकेला भीमसेन गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया।

गुफा के नजदीक पहुँच कर भीमसेन ने देखा कि रास्ते में जहा-तहा हिंडुयाँ पड़ी हुई थीं; खून के बहने के चिह्न, मनुष्यो व जानवरों के बाल व खाल इधर-उधर पड़े हुए थे। कहीं टूटे हुए हाथ-पाँव के टुकड़ें थे, तो कही धड़ पड़े हुए थे। चारों तरफ बड़ी बदबू आ रही थी। ऊपर बाज और चीले भंडरा रहीं थीं।

इस बीमत्स दृश्य की तिनक भी परवाह न करते हुए भीमसेन ने वहीं गाड़ी खड़ी कर दी और मन-ही-मन कहा—ऐसा स्वादिष्ट भोजन फिर थोड़े ही मिलेगा! राज्ञ्स के साथ लड़ने के बाद खाना ठीक नहीं रहेगा; क्योंकि मार-धाड़ में ये सभी चीजे बिखर जायेंगी और किसी काम की नहीं रहेंगी। फिर इसके अलावा यह भी बात है कि राज्ञ्स को मारने पर छूत लग जायगी और ऐसी हालत में मैं खा भी

न सक्रॅंगा, इसलिए यही ठीक है कि अभी इन चीजों को चट कर जाऊँ।"

राज्य विचारा मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े कोध के साथ गुफा के बाहर आया, तो क्या देखता है कि भीमसेन बड़े आराम से बैठकर मोजन कर रहा है। देखकर बकासुर की आखे कोध से एक दम लाल हो उठीं। इतने में भीमसेन की भी हिष्ट उस पर पड़ी। उन्होंने हॅसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह दिठाई देखकर राज्य गुस्से से भर गया और बड़े वेग से भीमसेन पर अपटा। उसका शरीर बड़ा लम्या-चौड़ा था। सिर के नथा मूछों के बाल आग की ज्वाला की तरह लाल थे। मुँह इतना चौड़ा था कि उसके एक कान से लेकर दूसरे कान तक फैला हुआ था, स्वरूप इतना भयानक था कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे।

भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देख तो लिया, फिर भी उसकी तरफ पीठ फेर ली और उसकी कुछ भी परवाह न करते हुए खाने में लगा रहा। इतने में राक्तस ने उनकी पीठ पर जोर का घूँ सा मारा। परन्तु भीमसेन को मानो कुछ न लगा। वह सामने पड़ी चीजों को खाने ही में मगन रहा। खाली हाथों काम वनते न देखकर राक्तस ने एक बड़ा-सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा। पर भीमसेन ने बावें हाथ पर उसे रोक लिया और दाहिने हाथ से अपना खाना जारी रखा। जब माँस तथा अन खतम हो गया, तो घड़ा मर दही पीकर मुँह पोछ लिया, और तब मुड़कर राक्त्स को देखा। भीम का इस प्रकार निबटना था कि दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा।—"दुष्ट, राक्त्स ! जरा विश्राम कर ले।"

थोड़ी देर बाद कहा—''श्रन्छा! श्रग उठो तो!'' बकासुर उठ-कर भीम के साथ लड़ने लगा। फिर भीमसेन ने उसको ठोकर लगा-कर गिरा दिया। इस तरह बार-बार पछाड़ खाने पर भी राच्चस उठ-कर मिड़ जाता था। श्राखिर भीम ने उसे मुँह के वल गिरा दिया श्रौर उसकी पीठ पर घुटनो की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली! राज्ञस पीड़ा के मारे चीख उठा श्रौर उसी दम उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। उसके मुँह से खून की धारा वह निकली।

भीमसेन उसकी लाश घसीट लाया ख्रौर शहर के फाटक पर पटक दी। फिर घर जाकर स्नान किया ख्रौर मा को ख्राकर सारा हाल बताया। माता कुन्ती ख्रानन्द ख्रौर गर्व के मारे फूली न समाई।

# : 29:

# द्रीपद्री का स्वयंवर

पाचों पाएडव जिस समय एकचका नगरी में ब्राह्मणों के मेष में छिपे तौर से जीवन विता रहे थे, उन्हीं दिनों पाचाल-नरेश की कन्या द्रापदी के स्वयंवर की तैयारिया होने लगो। एकचका नगरी के रहने वाले ब्राह्मण यह खबर पाकर वहें प्रसन्न हुए अप्रैर स्वयंवर का तसाशा देखने तथा दान वगैरा लेने की इच्छा से पाचाल देश जाने को तैयार हुए। पाडवों की भी इच्छा हुई कि जाकर स्वयंवर में सम्मिलित हो, पर माता कुंती से अनुमित मागते उन्हें जरा संकोच हुआ।

पर कुंती भी दुनियादारी की बातों में कची नहीं थी। वेटों के रंग-दंग से उन्होंने भाप लिया कि वे द्रौपदी के स्वयंवर में पाचाल देश जाना चाहते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा—''वेटा! इस नगरी में हम काफी दिन रह चुके हैं। यहा के वनो, उपवनो तथा दूसरे हर्यों का भी हम काफी श्रानन्द ले चुके हैं। एक ही जगह रहने ग्रांर एक ही हर्य को देखते रहने से मन ऊन्न जाता है। तिस पर यहा भिनाल भी दिन-पर-दिन कम मिलने लगा है। किसी श्रांर जगह चले जार्ये तो श्रच्छा होगा। चुनती हूं पाचाल देश की मृमि वड़ी उपजाऊ है। तो फिर वहीं क्यों न चला जाय?"

नेकी श्रीर पूछ-पूछ ! पाएडवों ने माता की बात एक स्वर से मान ली श्रीर सब पाचाल देश के लिए चल पड़े । एकचका नगरी के ब्राह्मणों के कुएड पाचाल देश के लिए खाना हुए। पाएडव भी उनके ही साथ हो लिये ब्रारेर कई दिन चलने के बाद द्रुपदराज की सुन्दर राजधानी में जा पहुँचे। नगर की सैर करने, राजभवनों को देख लेने के बाद पाचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की भोंपड़ी में जा टिके। पाचाल देश में भी पाएडव ब्राह्मण-वृत्ति ही धारण किये रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका।

हालाकि द्रुपदराज का द्रोणाचार्य के साथ समभौता हो चुका था, तो भी द्रोणाचार्य की शत्रुता का विचार करके द्रुपद सदा चिन्तित रहा करने थे। अतः अपनी शिक्त वढाने तथा द्रोण का वैर कम करने के खयाल से पाचाल-नरेश की इच्छा थी कि द्रोपदी का व्याह धनुष के धनी अर्जुन के साथ हो जाय। जब उन्होंने सुना कि पाचों पाखड़व तो वारणावत के लाख के भवन मे जाकर मर गये तो राजा द्रुपद के शोक की सीमा न रही। परन्तु शीघ ही यह भी उनके सुनने में आया कि पाड़व मरे नहीं, उनके जीते रहने की भी संभावना की जाती है, तो राजा द्रुपद की सोई आशा फिर जाग उठी। सोचा, स्वयवर रच दूँ तो शायद पाखड़व किसी तरह आकर उसमें सिमालित हो जायगे।

#### × × ×

स्वयंवर के लिए मंडप का वडा सुन्दर निर्माण हुन्ना। उसके चारों तरफ राजकुमारों के रहने के लिए सजाये हुए कई भवन बने हुए थे। जी लुभाने वाले खेल-तमाशो एवं प्रदर्शनों का प्रवन्ध किया गया था। दो सप्ताह तक वड़ी धूम-धाम के साथ उत्सव मनाया गया।

#### × × ×

स्वयवर-मगडप में एक वृहदाकार धनुष रक्खा हुआ था जिसकी डोरी फौलादी तारों की बनी थी। ऊपर काफी ऊँचाई पर एक सोने का निशाना टंगा हुआ था। निशाने के नीचे एक चमकदार यन्त्र बड़े वेग के साथ घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषगा की थी कि 'जो राजकुमार उस भारी धनुष को तानकर डोरी चढ़ाये और ऊपर घूमते हुए गोल यन्त्र के मध्य में से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा दे उसी को द्रीपदी वरमाला पहनायेगी।

इस स्वयंवर के लिए दूर-दूर से कितने ही च्तिय वीर आये हुए थे। मण्डप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमे धृतराष्ट्र के सौ वेटे, श्रंगनरेश कर्ण, कृष्ण, शिशुपाल, जरासन्ध आदि भी शामिल थे। दर्शकों की भी वड़ी भारी भीड़ थी। सभा में सागर की लहरों के सहश गंभीर आवाज हो रही थी। बाजे बज रहे थे, शंख आदि का मगल स्वक निनाद दिशाओं को गुंजा रहा था। राजकुमार धृष्टयुम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आये। उनके पीछे द्रौपदी हाथी पर सवार होकर आगे आये। उनके पीछे द्रौपदी हाथी पर सवार होकर आई। उन्होंने मगल-स्नान करके अपने केश अगर के सुगन्धित धुँए से सुखा रखे थे। वह रेशमी साड़ी पहने थी। स्वामाविक सादर्य ही मानो उनका भूषण प्रतीत होता था। राजकन्या हाथ में फूलों का हार लिये हाथी पर से उतरी और सभा में पदार्पण किया। एकत्रत राजकुमार उसकी छित्र निहार कर आनन्द मुग्ध हो गए। कनिखयों से उन्हें देखती हुई द्रुपदराज की कन्या सभा के बीच में से होकर मण्डप में जा पहुँची।

ब्राह्मणों ने ऊँचे स्वर से मंत्र पढ़कर श्राग्न मे श्राहुति दां श्रीर ''स्विस्त''—''स्विस्त'' कहकर श्राशीर्वाद दिये। धीरे-धीरे वाजों का यजना भी वन्द हां चला। तब राजकुमार धृष्टद्युम्न श्रापनी वहन का हाथ पकड़कर मण्डप के बीच में ले गये श्रीर गंभीर स्वर में घोषणा की—''यहाँ उपस्थित सब बीर सुने। यह धनुष है, ये बाण हैं, वह निशाना है। जो भी रूपवान, बली, एवं कुलीन व्यक्ति घूमते हुए यन्त्र के बीच में से पाच वाण चलाकर निशाना गिरा देगा, तत्काल ही गेरी वहन उसकी हो जायेगी, यह सत्य है।"

यह घोषणा करने के बाद धृतद्युम्न बारी-बारी से उपस्थित राजकुमारों के नाम एवं कुल का परिचय अपनी बहन को देने लगे।

इसके वाद राजकुमार एक-एक करके उठते श्रीर धनुष पर डोरी चढ़ाने जाते व चढ़ाते हुए हारते श्रीर अपमानित होकर ď.

-लौट **श्राते** भ , िकतने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुँह की खानी पड़ी।

शिशुपाल, जरासन्ध, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार भी श्रासफल हो गये।

जब कर्ण की वारी आई तो सभा में आशा की लहर दौड़ गई। -सब ने सोचा अग-नरेश जरूर सफल हो जायेंगे। कर्ण ने धनुष उठा-कर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू की और श्रभी डोरी के चढ़ाने में वाल भर की कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डएडा उनके हाथ से छूट गया ऋौर उछल कर उसी के मुँह पर जोर से लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा।

इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के वीच में से एक तरुण ब्रह्मचारी उठ -खड़ा हुआ। ब्राह्मण वेप-धारी अर्जुन को यो उठे देखकर सभा में वड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह-तरह की चर्चा होने लगी और सभा में दो पत्त हो गये । उपस्थित ब्राह्मणों में भी दो दल बन गये । स्वय्वर के एक दल ने इस ब्रह्मचारी को खूब दाद दी। दूसरे ने उसका विरोध किया।

वहुत से ब्राह्मणों ने चिल्लाकर कहा कि जिस प्रयत्न में कर्ण ब्रौर शल्य जैसे महारथी हार मान चुके हैं उसमें इस ब्राह्मण ब्रह्मचारी का हारना सारे विप्रकुल के लिए अपमान की बात हो जायगी। कुछ अप्रीर व्राह्मणों ने बड़े जोश के साथ उसका प्रतिवाद करते हुए कहा-"इस युवक में ऐसा उत्साह, ऐसा साइस मलक रहा है कि जिससे आशा होती है कि जरूर ही यह जीत जायेगा। जो काम च्त्रियों से न हो सका, वह शायद इस ब्राह्मण के हाथों हो जाय। ब्राह्मण में शारीरिक बल भले ही कम हो, तपोवल तो है ही ! तो इसके इस प्रयत्न करने में कौन सी आपत्ति हो सकती है ?" आदि अनेक चर्चा के बाद ब्राह्मण्-समूह भी अर्जुन के प्रतियं।गिता में भाग लेने के पत्त मे हो गया और सब जाहागों ने एक स्वर से तथास्तु कहकर अर्जु न को आशीर्वाद दे दिया।

इधर ऋर्जु न धनुष के समीप जाकर खड़ा हो गया ऋौर राजकुमार

#### द्रीपदी का स्वयंवर

धृष्टत्युम्न से पूछा—"कुमार, क्या ब्राह्मण भी इस अध्यान पा न

धृष्टगुम्न ने उत्तर दिया—''द्विजोत्तम, जो कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर शर्त के ऋनुमार लच्य-वेध करेगा, वह चाहे ब्राह्मण हो चाहे ज्त्रिय, वैश्य हो चाहे श्रूद्र, मेरी वहन उसकी पत्नी हो जायेगी। मैं यह वचन दे चुका हूं। उसे न तोड़्ंगा।"

तव त्रज्ञ न ने भगवान नारायण का ध्यान करके धनुप हाथ में लिया और डोरी चढ़ा दी। सारी सभा मन्त्र-मुग्ध-सी एकटक देखती रही। त्रज्ञ न के चलाए पाच वाण धूमते हुए यन्त्र के बीच में से होते हुए ठीक लच्य पर जा लगे। निशाना टूटकर गिर पड़ा।

सभा में कोलाहल मच गया। वाजे भी वज उठे। उपस्थित हजारों ब्राह्मणों ने अपने-अपने अंगोछे ऊपर फेककर आनन्द का प्रदर्शन किया। ब्राह्मण ऐसे खुश हुए मानो द्रौपदी को उन सबो ने पा लिया। कोलाहल ऐसा मचा कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।

उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ श्रन्ठी हो गई थी। ब्राह्मण-वेष में खड़े श्रर्जुन को द्रौपदी ने वरमाला पहना दी।

माता कुंती को यह शुभ-समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल श्रीर सहदेव तीनों भाई तेजी से उठकर चले गए। परन्तु भीम नहीं गये। उन्हें भय था कि निराश राजकुमार कही श्रज्ज न को कुछ कर न वैटे।

त्रौर भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों ने वड़ी हलचल मचा दी। उन्होंने शोर मचाया—"ब्राह्मणों के लिए स्वयंवर की रीति नहीं होती। यदि इस कन्या को कोई भी राजकुमार पसन्द न था तो उसे चाहिये था कि वह कुंवारी ही रह जाती छौर चिता पर चढ़ जाती, वनिस्वत इसके कि वह एक ब्राह्मण की पत्नी वने। यह कैंसे हो सकता है? यह तो स्वयंवर की प्रथा पर कुटाराघात करना है। कम-से-कम धर्म की रहाा के लिए हमें चाहिये कि इस अनुचित व्याह को न होने दें।"

राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जायगा। यह हाल देखकर भीमसेन चुपके से बाहर गया; एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर ऐसे मंमोड़ा कि उसके सारे पत्ते मह गये। फिर उसे मामूली लाठी की तरह कन्चे पर रखकर अर्जु न की बगल मे आकर खड़ा हो गया। अर्जु न ब्राह्मण के वेश में मृग-छाला ओढ़े खड़े थे। द्रौपदी उनके मृगचर्म का सिरा पकड़े हुए चुपचाप खड़ी रही।

श्री कृष्ण, बलराम जैसे राजा लोग विष्लव मचानेवाले राजकुमारों को समकाने लगे । वे समकाते रहे श्रौर इस वीच मीम श्रौर श्रज्जन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की श्रोर चल दिये।

× × ×

जव भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर समा से जाने लगे, तो द्रुपद के पुत्र धृष्टग्रुम्न चुपके से उनके पीछे-पीछे हो लिये। कुम्हार की कुटिया में जो कुछ हुआ उसे देखकर धृष्टग्रुम्न के आर्चर्य की सीमा न रही। वह तुरन्त लौट आये और अपने पिता से कहा—''पिता जी! सुके तो ऐसा विश्वास होता है कि हो-न-हो, ये लोग पाएडव ही हैं। वहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े वेखटके जाने लगी तो में भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की भोंपड़ी में पहुँचे। वहाँ अग्नि-शिखा की भाति एक तेजस्वी देवी वैठी थी। वहा जो वाते हुई उनसे मेरा विश्वास हो गया कि वह कुती देवी ही होनी चाहिए।"

राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पाची भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लिये राज-भवन में पधारे । युधिष्ठिर ने द्रुपदराज को अपना सही परिचय दे दिया । यह जानकर कि ये पाएडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। "महाबली अर्जु न मेरी बेटी के पित हो गये हैं तो फिर अब द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुक्ते चिन्ता ही न रही !" यह विचार कर उन्होंने संतोष की सास ली।

किंतु जब युधिष्ठिर ने बताया कि पाचो भाई एक साथ द्रौपदी से ब्याह करने का निश्चय कर चुके हैं तो पाचाल-राज को बहु। अचरज हुआ और घृणा भी। पारडवों के निश्चय का विरोध करते हुए वह वोले—-''यह कैसा अन्याय है! यह विचार किसी भी समय धर्म नही माना गया। संसार की प्रचलित रीति के विरुद्ध है। ऐसा अनुचित विचार आपके मन में उठा ही कैसे ?''

इसका समाधान करते हुए युधिष्ठिर ने कहा—''राजन् ! समा करें । हम में यह बात पक्की हुई है कि जो कुछ प्राप्त हो, सब बाटकर समान रूप से भोगें। भारी विपदा के समय हमने यह निश्चय किया था। हमारी माता का भी यही कहना था। अब हम इससे विमुख नहीं हो सकते।"

राजा द्रुपद ने कहा—''यदि ऋाप, कुंती देवी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी आदि सन इस बात को उचित समभें तो फिर ऐसा ही हो।" श्रौर फिर सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पाचां पाडवों का ब्याह हो गया।

## : १८ :

# इन्द्रप्रस्थ

पाचालराज की कन्या के स्वयंवर मे जो कुछ हुन्रा, उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुँची, तो धर्मात्मा चिदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गये न्त्रीर बोले—''धृतराष्ट्र, हमारा कुल शिक्त-संपन्न हो गया है। द्रुपदराज की पुत्री हमारी वहू नन गई है। हमारे भाग्य जाग गये। त्राज वहा सुदिन है।"

यन भृतराष्ट्र अपने वेटे के ग्रासीम प्रेम के कारण बुद्धि गंवा वैठे थे। विदुर की वात का उन्होंने उल्टा ही मतलव लगाया। दुर्योघन भी तो स्वयंवर में गये थे न! सो उन्होंने समभा कि मेरे ही वेटे दुर्योघन ने द्रीपदी को स्वयंवर में जीत लिया। बेले ''श्रहोभाग्य! ग्रहोभाग्य!! ग्रामी जाकर वहूं द्रीपदी को ले श्राम्रो। पाचालराज की वेटी का खूव धूमधाम ते स्वागत करने का प्रवन्ध करो। चलो, जल्दी करो।"

तय विदुर ने ग्रसली वात उन्हें वता दी ग्रौर बोले-

"भाग्य के वली पाएडव अभी जीवित हैं। द्रुपदराज की कन्या को स्वयंवर में अर्जु न ने प्राप्त किया है। पाचों भाइयों ने विधिपूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है। देवी कुन्ती के साथ वे सब द्रुपद-राज के यहा कुशल से हैं।"

विदुर की वातों से युतराष्ट्र की आशा पर मानों पानी फिर गया। फिर भी अपनी निराशा प्रकट न करके बड़े हुए का वहाना करते हुए वोले—"भाई विदुर! तुम्हारी वातों से मुक्ते असीम आनन्द हो रहा है। क्या सचमुच मेरे प्यारे भाई पाण्डु के पुत्र जीवित हैं? कुशल से तो हैं? मैं कितना शोक मना रहा था। कितना व्याकुल हो रहा या कि वे जलकर मर गये! तुम्हारी वातों ने अब मेरे तस हृदय में मानों अमृत वरसा दिया। आनन्द से मैं फूला नहीं समाता। द्रुपदराज की वेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। हमारे अहो भाग्य!"

उधर दुर्योधन का जब मालूम दुत्रा कि पाचो पाडवों ने लाख के घर की भीषण त्राग से किसी तरह बचकर त्रीर एक बरस तक कही छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पाँचालराज की कन्या से व्याह कर लिया है और पहले से भी अधिक शिक्तशाली बन गये हैं, तो पाडवों के प्रति उनके मन में ईर्ण की आग अधिक प्रवल हो उठी। पुराना वैर फिर से जाग उठा।

दुर्योधन श्रौर दुःशासन ने शकुनी को श्रपना दुखड़ा सुनाया— ''मामा, श्रब क्या करें ? निकम्मे पुरोचन ने हमें कहीं का न रक्खा। हमारी सब चालें बेकार हो गई। सचमुच हमारे शत्रु पाएडव होशियारी में हमसे कहीं बढ़े-चढ़े निकले। दैव भी उन्हीं का साथ दे रहा है। मृत्यु तो उनके पास तक नहीं फटकती। तिस पर-द्रुपदकुमार धृष्टग्रमन श्रौर शिखएडी भी उनके साथी बन गये हैं। मामा, हमे श्रब डर लगने लगा है। श्राप कुछ न कुछ उपाय बताइए।"

कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास एकान्त में गये और उनसे दुर्योधन ने कहा, ''पिताजी, विदुर चाचा से आपने कैसे कहा कि हमारे भाग्य खुल गये हैं ? कही शत्रु की बढ़ती से भी किसी के भाग्य खुलते हैं ? पाएडव तो हमारे शत्रु हैं। उनकी बढ़ती हमारे नाश ही का कारण बनेगी। हमने कितनी ही चालें चली थीं, फिर भी उनका कुछ बिगाड़ न सके। हमारे असफल प्रयत्न उलट कर हमपर आफत ढा देंगे, यह भी क्या आप नहीं देखते ? चाहे जो हो, हमें चाहिये कि अभी पाएडवों का नाश करदे। नही तो फिर हमारी ही तबाही हो जायेगी। ऐसा कोई उपाय कर जिससे हम सदा के लिए निश्चिन्त हो जाये।"

घृतराष्ट्र ने कहा—''वेटा, तुम विलकुल ठीक कहते हो। भैया विदुर से मैंने जो कहा था, उसका तुम खयाल न करना। बात यह है कि विदुर को हमारे मन की वात मालूम न होनी चाहिए। इसीलिए मैंने उससे ऐसी वाते कीं। श्रव तुम्हीं वतास्रो, क्या करना चाहिये ?"

दुर्योधन ने कहा—"मुक्ते तो चिन्ता के कारण आगा-पीछा कुछ नहीं स्कता है। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है। कभी कुछ सोचता हूं और कभी कुछ। फिर भी जो भी स्कता है, आपको वताता हूं, सुनिये। पाएडव पांचों माई एक माँ के वेटे नहीं हैं। इस यात से लाभ उठाते हुए माद्री के वेटों तथा कुन्ती के वेटों के बीच किसी तरह फूट डाली जा सके— एक दूसरे के विरुद्ध उन्हें उभाड़ा जा सके,—तो हमारा काम वन जायेगा। एक उपाय तो यह है। इसके अलावा राजा द्रुपद को वहुत-सा धन देकर किसी तरह अपने पक् में कर लेने का प्रयत्न किया जा सकता है। द्रुपद में और पाएडवों में केवल यही सम्बन्ध है कि उनकी वेटो से इन्टोंने ब्याह कर लिया है? यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इस एक यात के लिए राजा द्रुपद हमारी मित्रता अस्वीकार कर देंगे। धन में वह शिक्त है कि जिससे असम्भव भी सम्भव वन जाता है।"

दुर्योधन की इस वात को कर्ण ने हॅसी मे ही उड़ा दिया। वोला— "ऐसा सोचना तो वेकार की वातें हैं।"

दुर्योधन ने कहा—''तो हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पारडव यहां आयें ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आये तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। अच्छा यही है कि यह न होने देना चाहिए। इसके लिए कुछ चतुर ब्राह्मणों को यह ब्रादेश देकर पाँचाल देश भेजा जा सकता है कि वहा जाकर तरह-तरह की ब्रफ्लाहें उड़ायें। पाएडवों के पास हमारे ब्रादमी एक-एक करके भिन्न-भिन्न रूप से जायें ब्रार उनसे कहें कि हस्तिनापुर लौटने से उनपर विपत्ति ब्राने की सम्भावना है। इस तरह पाएडवों के मन मे भय पैदा किया जाये तो वे यहाँ लौटना नहीं चाहेंगे।"

दुर्योधन की इस युक्ति को भी कर्ण ने ठुकरा दिया।

फिर दुर्योधन ने कहा—''श्रगर यह न हो सके तो द्रौपदी द्वारा ही पाँचों भाइयों में फूट पैदा कराई जा सकती है। प्रचलित रीति श्रांर मानव स्वभाव के विरुद्ध एक स्त्री से पाँच श्रादिमयों ने एक साय व्याह कर लिया है। इससे हमारा काम श्रांर भी श्रासान होने की सम्भावना है। काम शास्त्र के निपुण लोगों की सहायता से पाएडवों के मन में एक दूसरे पर तरह-तरह के सन्देह उत्पन्न किये जा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि इससे हमारा काम श्रवश्य वन जायेगा। कुछ सुन्दर श्रवित्यों के द्वारा कुन्ती के वेटों का मन फेर लिया जा सकता है। उनके चाल-चलन पर स्वय द्रौपदी को शंका हो जाये, तो उसका मन उनकी तरफ से हट जायेगा। यदि किसी एक पाएडव के प्रति द्रौपदी का मन मैला हो जाये तो उस पाएडव को चुपके से हस्तिनापुर ले श्राया जाय श्रांर फिर जो कुछ उपाय करना है उसके द्वारा करा लें।"

इस पर कर्ण को हॅसी ग्रा गई। उसने कहा—"दुर्योधन! तुम्हें उलटी ही सूफा करती है। चाल चलने से, प्रथच रचने से पाएडवों को जीतने की ग्राशा करना व्यर्थ है। जय ने यहाँ पर थे, तब उनमें अनुभव ही क्या था? तब तो वे उतने ही नि:सहाय थे जितने पंख उगने से पहले पंछी के वच्चे होते हैं। जब उस नि:सहाय ग्रवस्था में भी तुम उनको ग्रयनी चाल मे न फॅसा सके, तो ग्रव वह वात कैसे हो सकती है? ग्रव उन्हें काफी ग्रनुमव प्राप्त हो चुका है। एक शिक्त संपन्न राजा के यहा उन्होंने शरण ली है। तिसपर उनके प्रति तुम्हारा वैर-भाव उनसे छिपा नहीं, इसीलिए छल-प्रपंच से ग्रव काम नहीं

वनेगा। श्रापस में पूट डालकर उनको हराना भी संभव नही। द्रुपदराज धन के प्रलोभन में पड़ने वाले ज्यिक्त नहीं हैं। लालच दिखा-कर उनको श्रपने पल्ल में करने का विचार वेकार है। पाडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी द्रौपदी के मन में पाडवों के प्रति यृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचारों की श्रोर ध्यान देना भी ठीक नहीं। हमारे पास तो केवल एक ही उपाय रह गया है श्रीर वह यह है कि पाडवों की ताकत श्रीर भी बढ़ने से पहले उन पर धावा बोल दे श्रीर युद्ध में उनको कुचल डाले। श्रगर हम हिचिकचाते रहे तो कितने ही श्रीर राजा उनके साथी वन जायेगे। जब तक यादव सेना के साथ महाराज कृष्ण पाचाल राज्य में पहुँच न जाये, तव तक हमें पाडवों पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हमें श्रचानक द्रुपद के राज्य पर टूट पड़ना चाहिए। तब जाकर हम पाडवों की शिक्त मिटा सकेंगे, श्रन्यथा नहीं। मैदान में जौहर दिखलाना, श्रपने बाहु-वल से काम लेना यही चित्रयोचित उपाय है। कुचक रचने से काम नहीं बनेगा।"

वीर कर्ण की तथा अपने वेटों की भिन्न-भिन्न वातें सुनकर धृतराष्ट्र कुछ निश्चय नहीं कर सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर सलाह-मशविरा करने लगे।

× × ×

पाडु-पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के सन में भी त्रानन्द की लहरे उठ रही थी। धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा—''पितामह, खबर मिली है कि पाडु के पुत्र जीवित हैं त्रीर पॉचाल शाज के यहाँ कुशल से हैं। अब उनका क्या किया जाये ?''

धर्मात्मा एवं नीतिशास्त्र के ज्ञाता भीष्म ने कहा—''वेटा! वीर पाएडगें के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। सारे देश के प्रजा-जन यही चाहते हैं और खानदान की इज्ञत रखने का भी यही उपाय है। लाख-के भवन के जल जाने के वारे में नगर के लोग तरह-तरह की वातें कर रहे हैं। सब लोग तुर्म्हा को दोबी ठहरा रहे हैं। यदि अब भी पाड़वों को वापस बुला लो और उन्हें आधा राज्य दे दो तो उस दोष का कलंक मिटा सकोगे। मेरी तो सलाह यही है।"

श्राचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। उन्होंने कहा—"राजन्! श्रमी कुशल राज-दूतों को पाचाल देश में भेज दीजिये कि संघि की शतें तय कर श्रायें। फिर पाएडवों को यहा बुलाकर बड़े भाई युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके श्राधा राज्य उन्हें दे दीजिए। यही सुभे भी उचित लगता है।"

श्रगनरेश कर्ण इस श्रवसर पर धृतराष्ट्र के दरवार में उपस्थित था। पायडवों को श्राधा राज्य देने की सलाह उसे जरा भी श्रच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में श्रपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उनके कोध की सीमा न रही। धृतराष्ट्र से वोले—"राजन्! सुक्ते यह देखकर बड़ा श्राश्चर्य हो रहा है कि श्राप के धन से धनी श्रौर श्रापके सम्मान से प्रतिष्ठित हुए श्राचार्य द्रोण श्रापको ऐसी कुमन्त्रणा देने लगे हैं। राजन्! शासकों का कर्त्तव्य है कि मन्त्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले तब फिर उनकी मन्त्रणा पर ध्यान दें। केवल शब्दों ही को महत्व न देना चाहिए।"

कर्ण की इन बातों से द्रोगाचार्य कुपित हो उठे। गरजकर वोले— "दुष्ट कर्ण ! तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। तुमने शिष्टता से वाते करना भी नहीं सीखा। यदि राजा धृतराष्ट्र मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न माने, तो फिर कौरवों का नाश हो कर रहेगा।"

इसके वाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुरजी ने कहा—''हमारे कुल के नायक भीष्म तथा त्राचार्य द्रोण ने जो वताया वही श्रेयस्कर है। वे बड़े बुद्धिमान हैं। सदा हमारी भलाई करते त्राये हैं। सो उनकी वातों के श्रनुसार ही कार्य होना चाहिए। जैसे दुर्योधन श्रादि श्रापके बेटे हैं वैसे ही पाडव भी हैं। उनकी बुराई सोचने की सलाह जो भी दे, उसे श्रपने कुल का शत्रु समंभियेगा। कम-से-कम श्रपनी भलाई के लिए भी श्रापको पाडवों से न्यायोचित ब्यवहार करना चाहिए। पाचाल नरेश द्रुपद, उनके दोनों शिक्तमान

पुत्र, यदुवंश के राजा कृष्ण, उनके साथी आदि लोग पाडवों के पच्च में हैं। इस हालत में पाडवों को युद्ध में हराना संभव भी नहीं हो सकता। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं; उस पर ध्यान न देना ही ठीक है। यो ही हम पर यह दोष लगा हुआ है कि पाडवों को लाख के भवन में ठहरा कर उनको मरवा डालने का हमने प्रयत्न किया। इस धब्वे को पहले धो डालना ही ठीक होगा। यह जानकर कि पाण्डव अभी जीवित हैं, हमारी सारी प्रजा आनन्द मना रही है और पॉडवों के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुक हो रही है। दुर्योधन की बात न सुनिये। कर्ण और शकुनी अभी कल के वचे हैं। राजनीति से अनिभन्न हैं। उनकी युक्तियाँ कभी कारगर न हो सकेगी। इसलिए, राजन्। भीष्म के ही आदेशानुसार काम कीजिएगा।"

× × ×

श्रन्त में धृतराष्ट्र ने पाएडु के पुत्रों को श्राधा राज्य देकर सन्धि कर लेने का निश्चय किया। श्रौर पाडवो को द्रौपदी तथा कुन्ती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पाचाल देश मेजा।

विदुर भांति-भाति के रत्न श्रीर श्रमूल्य उपहार साथ लेकर एक शीश्रगामी रथ पर सवार होकर पाचाल देश को रवाना हो गये।

पांचाल देश में पहुँच कर विदुर ने द्रुपदराज को अमूल्य उपहार मेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पारडवों को दौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमित दें।

विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन मे शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न आया।

सिर्फ इतना कह दिया कि पाएडवो की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा।

तय विदुर ने माता कुन्ती के पास जाकर दण्डवत की श्रौर श्रपने श्राने का कारण उन्हें सुनाया। कुन्ती देवी के भी मन में शंका हुई कि कहा पुत्रों पर कुछ श्राफत न श्रा जाये। चिन्तित भाव से बोलीं—''विचित्रवीर्य के पुत्र विदुर! तुम्हीं ने मेरे वेटों की रक्ता की थी। इन्हें अपने ही बच्चे समकता; तुम्हारे ही भरोसे इन्हें छोड़ती हूं और तुम जो कहोगे वही करूँगी।"

विदुर ने उन्हें बहुत समकाया और धीरज देते हुए कहा—
'देवी, आप निश्चिन्त रहें। आपके वेटों का कोई कुछ विगाड़ नहीं
सकेगा। वे ससार में वड़ा यश कमायेंगे और विशाल राज्य के अधीश
वनेंगे। वेखटके हस्तिनापुर चिलए।" आखिर द्रुपद राज ने भी अनुमित
दे दी। विदुर के साथ कुन्ती और द्रौपदी समेत पायडव हस्तिनापुर
के लिए रवाना हो गये।

× × ×

उधर हस्तिनापुर मे पारडवों के स्वागत की बड़ी धूम-धाम से तैयारिया होने लगी। गलियों में पानी छिड़का गया था श्रीर रंग-विरंगे फूल विछाये गये थे। सारा नगर सजाया गया था। जब पांचों पारडव कुन्ती श्रीर द्रीपदी के साथ नगर में प्रविष्ट हुए, तो लोगों के श्रानन्द का 'पार न रहा।

जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिब्टिर का यथा-विधि राज्यामिषेक हुन्ना ग्रौर ग्राधा राज्य पाएडवो के अधीन किया गया। राज्यामिपेक के उपरान्त युधिब्टिर को न्राशीबाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा— ''वेटा! मैया पाडु ने इस राज्य को ग्रपने वाहु-तल से बहुत विस्तृत किया था। मेरी कामना यही है कि उन्हीं के समान यशस्वी वनो न्नौर चुल से रहो। तुम्हारे पिता पाडु मेरा कहा कभी न टालते थे—प्रेम भाव से मेरा कहा मानते थे। तुमसे भी मुक्ते वही ग्राशा है। मेरे ग्रपने वेटे वड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से समय है तुम दोनों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खाडवप्रस्थ को ग्रपनी राजधानी बना लेना ग्रोर वहीं से राज करना। इससे तुममें ग्रौर मेरे वेटो मे शत्रुता होने की संभावना न रहेगी। खाडवप्रस्थ वह नगरी है जो पूरू, नहुप, ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खाडवप्रस्थ को फिर से वसाने का यश ग्रौर शेय तुम्हीं को प्राप्त हो।"

धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खाडवप्रस्थ के भगना--वरोष पर जो कि उस समय तक निर्जन वन ही वन चुका था, निप्ण शिल्पकारों से एक नये नगर का निर्माण कराया। सुन्दर भननों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इन्द्रप्रस्थ रक्खा गया। इन्द्रप्रस्थ की शान एवं सुन्दरता ऐसी थी कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी इस राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ तेईस वरस तक सुखपूर्वक जीवन विताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे।

# ः १६ : सारंग के बच्चे

पशु-पित्तयों में भी मनुष्य जैसे व्यवहार का ग्रारोप करना पौराणिक ग्राख्यायिकाग्रो की एक खूवी है। पुराणों के पशु-पत्ती भी मनुष्य को-सी बोली बोलते हैं ग्रौर लौकिक न्याय एवं दार्शनिक सिद्धात तक के उपदेश देने लगते हैं। परन्तु साथ-ही हर प्राणी के ग्रपने स्वभाव की भी भांकी स्थान-स्थान पर पाई जाती है।

स्वामाविकता एवं कल्पना का यह सुन्दर सम्मिश्रण पौराणिक साहित्य की एक खास विशेषता है।

रामायण में हन्मानजी को वड़ा बुद्धिमान तथा नीतिकुशल चित्रित किया गया है। वड़े बुद्धिमान तथा नीतिकुशल के रूप में वर्णित उन्हीं हन्मानजी ने रावण के रिनवास में एक सुन्दर स्त्री को सीता देवी समक्क लिया तो असीम आनन्द के कारण वन्दरों की तरह उछल-कूद मचाने लगे! आखिर थे भी तो वन्दर ही! रामायण में यह एक ऐसा प्रसंग है कि जिसका आनन्द रामायण के सभी सहृदय पाठक लेते नहीं थकते।

खांडवप्रस्थ के खंडहरों पर पाडवों ने नये-नये नगर तथा गाव

नसाये श्रौर श्रपने राज्य की नींव डाली। परन्तु पाडवों के समय तक पुरु वश की पुरानी राजधानी खाडवप्रस्थ मयानक वन में परिवर्तित हो चुका था। हिंस्र जन्तुश्रों तथा पित्यों ने उसे श्रपना निवासस्थान बना लिया था। कितने ही दुष्ट एवं डाक् उस वन को श्रपना श्रडड़ा वनाये हुए थे श्रौर निर्दोष लोगों को वेहद पीड़ा पहुंचाते थे। कृष्ण श्रौर श्रर्जुन ने यह हाल देखा तो निश्चय किया कि इस जंगल को जला डालें श्रौर फिर नये नगर बनवा लें।

इस वन के एक पेड़ पर जिरता नामक एक सारंग चिड़िया अपने चार बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी इतने नन्हे-से थे कि उनके पर तक उग नहीं पाये थे। जिरता और उसके बच्चों को इस तरह छोड़-कर उसका मर्द किसी दूसरी सारंग चिड़िया के साथ रमता फिरता था। बिचारी जिरता अपने बच्चों के लिए कहीं से चारा लाकर देती और उनको पालती-पोसती थी। इतने में एक दिन कृष्ण एवं अर्जुन की आज्ञानुसार जगल में आग लगा दी गई। आग की प्रचंड ब्याला में सारा जंगल मस्मसात् होने लगा। जंगल के जानवर इधर-उधर भागने लगे। सारे वन में तबाही मच गई।

इस मीषण श्राग को देखकर जिरता घवरा उठी श्रीर श्रास वहाती हुई विलाप करने लगी—''हाय, श्रव में स्या करूं ? भयंकर श्राग सारे ससार को जलाती हुई निकट श्रा रही है। श्राग की गरमी हर घड़ी समीप होती जा रही है। श्रमी थोड़ी देर में हमें भी यह जला डालेगी! वह देखो! पेड़ घड़ाम से गिरते जा रहे हैं। उनके गिरने की श्रावाज सुनकर जगली जानवर घबराकर इधर-उधर भाग रहे हैं। हाय, मेरे नि:सहाय बच्चो! न तुम्हारे पर हैं न पैर ही! श्रमी तुम भी तो श्राग की मेंट हो जाश्रोगे! हा देव! मैं क्या करूं? तुम्हारे निर्दयी पिता तो हम सबको छोड़कर चले गये हैं। तुम्हें साथ लेकर उड़ने की भी शिक्त. सुक्तमें नहीं है। श्रव मैं कैसे तुम्हें वचाऊं?"

माँ का यह करुण विलाप सुन कर वच्चे बोले—''माँ दुखी न होस्रो ! हमारे अपर तुम्हारा जो प्रेम है वह तुम्हारे शोक का कारण न चने । हम यहा सर भी जायं तो भी कुछ विगड़ नहीं जायेगा। हम सद्गति को प्राप्त होंगे। किन्तु यदि तुम भी हमारे संग श्राज मेंट हो जाश्रोगी तो हमारे वंश का श्रन्त ही हो जायगा। इसिलए तुम श्रामि से वचकर कहीं दूर चली जाश्रो। यदि हम मर जाये तो भी तुम्हारे श्रौर सन्तान हो सकती है। इसिलए माँ, तुम सोच-विचार कर वहीं करो जिससे खानदान की भलाई हो।"

यच्चों के यों कहने पर भी उन्हें छोड़ जाने को मा का जी नहीं मानता था। उसने कह दिया—''मैं भी यही तुम्हारे साथ श्राग्नि की यिल चढ़ जाऊंगी।"

× × ×

मन्दपाल नाम के एक दृढ़वती ऋषि त्राजीवन विशुद्ध ब्रह्मचारी रहकर स्वर्ग सिधारे। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ पर द्वार-पालों ने रोका और उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि जिन्होंने अपने पीछे एक भी सन्तान न छोड़ी हो उनके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। इस पर ऋषि ने सारंग का जन्म लिया और जरिता नाम की सारंग से महवास किया। जरिता जब चार अएडे दे चुकी थी, तब ऋषि ने उसे छोड़ दिया और लिपता नाम की एक और सारंग के साथ रमने लग गये।

समय पाकर तिरता के चारं। श्रग्डे फूटे श्रौर उनमें से चार बच्चे निकले। श्रुषि के बच्चे होने के कारण उनमें स्वाभाविक विवेक था। यही कारण था कि उन्होंने श्रविचलित होकर श्रपनी माँ को यो घीरज दिया।

मो ने अपने वचों से कहा—'वचो ! इस पेड़ के नजदीक एक चूहे का विल है। में तुम्हें उठाकर विल के द्वार पर छोड़ती हूं। तुम धीरे से विल के भीतर शुसकर कही छिप जाना जिससे आग की गरमी न लगे। में विल का द्वार मिट्टी से वन्द कर दूंगी और जब आग बुक्त जायेगी तो मिट्टी हटा दूँगी और तुम्हें वाहर निकाल लूँगी।"

किन्तु देशों ने न माना । वे योले-"विल के अन्दर जार्येंगे तो वहाँ का

चूहा हमें खा लेगा। चूहे से खाया जाना श्रपमानजनक है। ऐसी मृत्युः मे तो यही श्रच्छा है कि हम श्राग ही मे जलकर मर जाये।"

''त्रारे, इस बिल में चूहा नहीं है। थोड़ी देर हुई मैंने देखा था कि उसे एक चील उठा ले जारही है।" माँ ने बचों को समभाते हुए कहा।

वचों ने फिर भी नहीं माना। कहा—"एक चूहे को चील उठा लें गई, तो विषद थोड़े ही दूर हो गई। कितने ही ग्रौर चूहे विल के ग्रन्दर रहते होंगे। मां! तुम जल्दी चली जाग्रो। ग्राग की लप्टें नजदीक ग्रा रही हैं। कुछ ही च्रणों में ग्राग इस पेड़ को घेर लेगी। इससे पहले तुम ग्रुपने प्राण बचा लो। विल के ग्रन्दर छिपना हमसे नहीं हो सकेगा। ग्रौर हमारी खातिर तुम भी क्यों व्यर्थ जान गॅवाती हो ? ग्राखिर हमारा तुम्हारा नाता ही क्या है ? हमने तुम्हारी कभी कुछ भलाई भी की है ? कुछ नहीं। उल्टे हम तो तुम्हें कप्ट ही पहुँचाते रहे। सो तुम हमें छोड़-कर चली जाग्रो। ग्रभी तुम्हारी जनानी नहीं बीती हैं। तुम्हें ग्रभी ग्रौर सुख भोगना है। यदि हम ग्राग की भेट हो गये तो निश्चय ही हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। याद बच गये तो ग्राग के बुक्त जाने पर तुम हमारे पास फिर ग्रा सकती हो। इसलिए ग्रव तुम चली जाग्रो!"

वचों के यों आग्रह करने पर मा अनमने मन से उड़कर चली गई। थोड़ी देर में वचो वाले पेड़ पर भी आग लग गई। पर वच्चे तनिक भी विचलित न हुए। वेखटके विपत्ति की प्रतीचा करते हुए आपस मे वातचीत करते रहे।

जेठे ने कहा--''सममदार व्यक्ति ग्राने वाली विपत्ति को पहले ही से ताड़ लेता है ग्रीर इस कारण विपत्ति पड़ने पर घबराता नही।''

छोटे वच्चों ने कहा—"तुम बड़े साहसी श्रीर बुद्धिमान हो। तुम्हारे जैसे धीर विरले ही मिलते हैं।"

फिर सब बच्चे प्रसन्न भुख से श्राग्नि की स्तुति करने लगे मानो वेदों का श्रध्ययन किये हुए ब्राह्मण ब्रह्मचारी हों—''हे श्राग्निदेवता, हमारी मॉ चली गई है। पिता को तो हम जानते ही नहीं। जब से हम श्रयहा तोड़ः कर वाहर निकले थे तभी से पिताजी के दर्शन नहीं हुए । घुऍ की ध्वजा फहराने वाले ग्रादि देवता! ग्राभी हमारे पर तक उने नहीं हैं। हम त्रनाथ बचों के तुम्हीं रक्तक हो ! तुम्हारी ही हम शरण लेते हैं । हमारा कोई नहीं है। हमारी रक्ता करो।"

श्रौर श्राश्चर्य की वात हुई कि पेड़ पर जो श्राग लगी तो उसने उन वचों को छुत्रा तक नही। सारा वन-प्रदेश जलकर राख का ढेर वन गया। पर वचों का कुछ न विगड़ा; उनके प्राण वच गये।

जब त्राग बुक्त गई, तो जरिता बड़े उद्विग्न भाव से पेड़ पर भागी ग्राई । वहा क्या देखती है कि वच्चे कुशलपूर्वक ग्रापस में बाते कर रहे हैं। उसके ग्रारचर्य ग्रीर ग्रानन्द का पार न रहा। एक-एक बच्चे को गले लगाया त्रीर बार-बार उनको चूमकर प्यार करती रही।

उधर सारंग पंछी व्यथित हृदय से अपनी नई प्रेमिका लिपता के पास वैठा चीख-चीखकर कह रहा था—"मेरे वच्चे ऋग्नि की भेट हुए होंगे ! हाय, मेरे वच्चे जल गये होंगे ।"

इस पर लिपता ग्राग बबूला हो उठी । वोली—"ग्रन्छा, यह वात

है! में तो पहले ही से जानती थी कि यह वात है। श्राप ही ने तो कहा था कि जरिता के बच्चों को आग नहीं जला सकती। आप ही ने तो बताया था कि ग्राग्नि-देवता ने त्र्यापको ऐसा वरदान दिया है। तो फिर ग्रव क्यों चीखने लगे ? साफ-साफ क्यों नहीं वता देते कि मुक्ते तुमसे घृणा हो गई है ? यदि जरिता के पास जाने की इच्छा है तो भूठ-मूठ वचो का रोना क्यों रो रहे हो ? सची वात वता देते ग्रौर खुशी से चले जाते । त्र्यविश्वसनीय पति के धोखे में त्राई हुई कितनी ही अवलाओं की मांति में भी दुखिया जंगल मे फिरती रहती ! जाओ, शीक से चले जास्रो।"

''तुम्हारा विचार ठीक नही।" सारंग रूपी मन्दपाल मुनि ने कहा। सन्तान ही की इच्छा से मैंने पंछी का जन्म लिया है। मुक्ते सचमुच ग्रयने बचों ही की चिन्ता सता रही है।"

अपनी नई पत्नी को यों समभा कर सारंगरूपी मन्दपाल अपनी पहली पत्नी जरिता के पास उड़ गये।

जरिता ने अपने पित की तरफ आँख उठाकर देखा तक नहीं। अपने बचों के बच जाने की खुशी में वह फूली न समा रही थी। कुछ देर बाद पित से बड़ी उदासीनता के साथ पूछा—''कैंसे आना हुआ ?"

मन्दपाल ने और ननदीक आकर प्रेम-पूर्वक पूछा-"मेर वच्चे कुशल से तो हैं ? इनमें बड़ा कीन है ?"

जरिता ने कहा—''कोई वड़ा हो, या कोई छोटा; आपको इससे मतलब ? मुफे नि:सहाय छोड़कर जिसके पीछे गये थे उसीके पास चले जाओ और मौज उड़ाओ।"

मन्द्रपाल ने कहा—''मैंने अकसर देखा है, अधिक बचों की माँ होने पर कोई भी स्त्री अपने पित की परवाह नहीं करती। यही कारण है कि निर्दोष विषष्ठजी का भी उनकी पत्नी अरुन्धती ने बड़ा अनादर किया था।

''ऐसी बात नहीं है कि मुक्ते तुम लोगों की चिंता नहीं थी। मैंने ग्राग्न से प्रार्थना की थो कि वह मेरे बचों की रज्ञा करे। श्रीर उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। मैं तो तुमसे पुत्र की कामना से मिला था श्रीर उसी कामना से लिपता के पास गया। तुमकी बुरा न मानना चाहिए श्रीर सीत से द्वेष नहीं करना चाहिए।"

#### : 30 ,

## जरासंध

इन्द्रप्रस्थ में रहते हुए प्रतापी पारडव बड़े न्याय के साथ प्रजा-पालन करते रहे । युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि वे - राजस्य यज्ञ करके सम्राट की पदवी धारण करें । इससे प्रतीत होता है, साम्राज्य की लालसा उन दिनों भी काफी थी। इस बारे में परामर्श करने के लिए युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को सन्देश मेजा। जब श्रीकृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो शीघ्रगामी रथ पर चढ़कर तत्काल ही द्वारिका से चल पड़े और इन्द्रप्रस्थ पहुंचे।

युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा—''मित्रों का कहना है कि मैं राज-स्य यज्ञ करके सम्राट बन जाऊं। परन्तु राजस्य यज्ञ वही करने योग्य है जो संसारभर के नरेशों के पूज्य हो, उनसे सम्मानित हो। श्राप ही इस विषय मे मुक्ते सही सलाह देसकते हैं; क्योंकि श्राप्य ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो मेरे ऊपर स्नेह के कारण मेरी किमयों पर ध्यान न दें श्रीर गुणों ही को बढ़ा-चढ़ा कर बतायें। प्रायः लोग श्रपने स्वार्थ साधने की इच्छा से श्रीर इस विचार से कि सुनने वाले को प्रिय लगे, ऐसी मन्त्रणा दे डालते हैं जो सचाई के विरुद्ध हो, सही न हो; किन्तु सुक्ते विश्वास है कि श्राप ऐसा न करेंगे।"

युधिष्ठिर की बात का उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण वोले—''मगध देश के राजा जरासन्ध ने दूसरे सब राजाओं पर विजय पाकर उन्हें श्राने ग्रधीन कर रक्खा है। ज्ञिय राजाओं पर जरासन्ध की धाक जमी हुई है। सभी राजा उसका लोहा मान चुके हैं श्रीर उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शिक्ति-सम्पन्न राजा लोग भी उसकी श्रधीनता स्त्रीकार कर चुके हैं श्रीर उसकी छत्र छाया में रहना पसन्द करते हैं। श्रतः जरासन्ध के रहते हुए श्रीर कौन सम्राट की पदवी प्राप्त कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन के नासमक्त लड़के कंस ने जरासन्ध की बेटी से व्याह कर लिया था श्रीर उसका साथी वन चुका था तब मैंने श्रीर मेरे बन्धुश्रों ने जरासन्ध के विरुद्ध युद्ध किया। तीन बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लगातार लड़ते रहे श्रीर श्राखिर हार गये। जरासन्ध के भय से हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम में द्वारिका जाकर शहर श्रीर दुर्ग बनाकर रहना पड़ा था। श्रापके साम्राज्याधीश होने मे दुर्योधन श्रीर कर्ण को श्रापत्ति न भी हो, फिर भी जरासन्ध से इसकी श्राशा रखना बेकार है। बग़ैर युद्ध के जरामन्ध इस बात को मान ही नहीं सकता।

जरासन्ध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना। ऐसे अजेय और पराक्रमी राजा जरासन्ध के जीतेजी आप राजसूय का यज्ञ कर नहीं सकेंगे। किसी-न-किसी उपाय से पहले उसका वध करना होगा, उसने जो राजे-महा राजे बन्दी-गृह में डाल रक्खे हैं उनको छुड़ाना होगा। जब यह हो जायेगा तभी राजसूय-यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा।"

श्रीकृष्ण की ये वार्ते सुनकर शान्ति-प्रिय राजा युधिष्ठिर वोले— "श्रापका कहना विलकुल सही है। मेरे जैसे श्रीर कितने ही राजा हैं जो श्रपने-श्रपने राज्य में बड़े प्रतापी माने जाते हैं। जो पद प्राप्त नहीं हो सकता उसकी इच्छा करना ही बेकार है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं कि सम्राट के सम्मानित पद की श्राकाचा रक्खे। परमात्मा की बनाई हुई यह पृथ्वी काफी विशाल है, धन-धान्य की श्रद्धट खान है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाश्रों के लिए जगह है। कितने ही नरेश श्रपने-श्रपने राज्य का शासन करते हुए इसमें सन्तुष्ट रह सकते हैं। श्राकाचा वह श्राग है जो कभी बुक्तती नहीं। इसलिए मेरी भलाई इसी में दीखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूँ श्रीर जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसी को लेकर सन्तुष्ट रहूँ। भीमसेन श्रादि बन्धु तो चाहते हैं कि मैं सम्राट वन जाऊ; परन्तु जब पराक्रमी जरासन्ध से स्वयं श्राप इतने डरे हुए हैं तो फिर हम चीज ही क्या हैं?"

धर्मराज युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अञ्छी न लगी। उन्होंने कहा—''प्रयत्नशीलता राजा लोगों का खास गुण मानी जाती हैं। जो अपनी शिक्त को आप ही नहीं जानते उनके पौरूष को धिक्तार हैं। हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना मुक्ते ज्या भी अञ्छा नहीं लगता। जो मुस्ती को भाड़ दे और राजनैतिक चालों को कुशलता से काम में लाये वह अपने से अधिक ताकतवर राजा को भी हार दिला सकता है। युक्ति के साथ प्रयत्न करते रहने से जीत अवश्य प्राप्त होगी। मेरा शारीरिक बल, श्रीकृष्ण की नीति-कुशलता और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन-सा ऐसा पहाड़ है जो हम नहीं उठा सकते ? यदि हम तीनों एक साथ चल पड़ें तो जरासन्ध

जीवन को, यदि हम यहास्त्री मरत इंश की संतान होकर भी कोई साइस का काम न करे और साधारण लोगों को भांति जीवन व्यतीत करके का काम न करे और साधारण लोगों को भांति जीवन व्यतीत करके संसार से कूच कर जायें। हजार गुलों ते विभूषित होने पर भी जो चित्रय प्रयत्नशील नहीं होता, पराक्रमी नहीं होता और किसी काम को करने से हिचकिचाता रहता है, कीर्त्त उससे मुँह मोड़कर चली जाती है। जीत उसी की होती है जो उत्साही हो।

"जो काम करने योग्य है, उसमें जीजान से जो लग जाता है उसी की जय होती है। श्रौर सब साधनों के होने पर भी जिसमें जोश न हो, ही सला न हो, संभव है, उनसे समय पर काम न लेने के कारण उसे हार खानी पड़े। श्रक्सर वे ही लोग हार खाते हैं जो श्रपनी शक्ति को श्राप नहीं जानते श्रौर जिनमें उत्साह श्रौर प्रयत्नशीलता का श्रमाव

होता है। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समभते हैं कि उसे हम न कर सकेंगे ?

''श्रभी हम बूढ़े थोड़े ही हो गये हैं जो गेरुश्रा वस्त्र पहनकर जंगल में चले जायें श्रौर नि स्पृहता का व्रत रक्खे ? श्रभी तो हम जवान हैं, हमारा खून श्रभी गरम है। हमारे लिए उचित यही होगा कि हम च्चित्रयोचित साहस से काम लें।"

श्रीकृष्ण श्रर्जुन की इन जोशीली बातों से मुग्ध हो गये। वोले—''धन्य हो श्रर्जुन! धन्य हो। भरतवंश के वीर, कुती के लाल श्रर्जुन से मुक्ते यही श्राशा थी। मृत्यु से डरना नासमभी की बात है। एक-न-एक दिन सबको मरना ही है। लड़ाई न करने से श्राज तक कोई भी मौत से नहीं बच सका है। नीतिशास्त्रों का कहना है कि ठीक-ठीक युक्तियों से काम लेकर दूसरों को वस मे कर लेना श्रीर विजय प्राप्त करना ही च्त्रियोचित धर्म है।"

अन्त में सब इसी निश्चय पर पहुँचे कि जरासन्ध का वध करना आवश्यक ही नहीं, बिल्क कर्त्तव्य है। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी इस बात को मान लिया और भाइयों को इसके लिए अनुमति दे दी।

### : २१:

### जरासन्ध का वध

मगध देश के राजा वृहद्रथ अपनी शूरता के लिए वड़े विख्यात थे। उनके अधीन तीन अज्ञौहिणी सेना थी। उचित समय पर यशस्व राजा वृहद्रथ ने काशीराज की जुड़वां वेटियों से व्याह कर लिया। राज वृहद्रथ ने अपनी पित्नयों को वचन दे रक्खा था कि वह दोनों में किसी की भी तरफदारी नहीं करेंगे।

विवाह हुए बहुत दिन बीत जाने पर भी राजा बृहद्रथ के की संतान नहीं हुई। यहा तक कि उनकी जवानी बीत चली श्रीर बुढ़ा ने उन्हें आ भेरा | तब संतान की ओर से निराश होकर राजा बृहद्रथ ने मंत्रियों के हाथ में राज्य की बागड़ोर सोप दी और पित्नयों को साथ लेकर तपस्या करने वन में चले गए | एक दिन वन मे महर्षि गौतम के वंशज चएडकौशिक मुनि से उनकी भेंट हुई । राजा बृहद्रथ ने मुनिवर का विधिवत आदर-सत्कार किया और उनको अपना दुखड़ा मुनाया । मुनि चएडकौशिक को राजा के हाल पर दया आई । उन्होंने राजा से पूछा—''आप मुक्तसे क्या चाहते हैं ?"

बृहद्रथं ने करुणस्वर में कहा—''मुनिवर ! मैं बड़ा ही श्रमागा हूं। पुत्र-भाग से वंचित हूं। राज्य छोड़कर बन में तपस्या करने श्राया हूं। इस हालत में मैं श्राप से श्रीर क्या माग सकता हूं?"

राजा की बातों से चएडकौशिक का मन पिघल गया। वे उसी चएए एक आम के पेड़ के नोचे आसन जमाकर बैठ गये और ध्यान में लीन हो गये। मुनिवर ध्यान कर ही रहे थे कि इतने में एक पका हुआ आम का फल उनकी गोद में गिरा। महर्षि ने उसे लेकर राजा को देते हुए कहा—''राजन्! यह लो, इससे तुम्हारा दुख दूर हो जायेगा।"

राजा ने उस फल के दो टुकड़े किये और दोनों पितनयों की एक-एक दुकड़ा खिला दिया। फल खाने से दोनों पितनयों के गर्भ रह गया। राजा बृहद्रथ बड़े प्रमुदित हुए। राज-मिहिषियाँ तो आनन्द के मारे फूली न समाई। पर जब बच्चे पैदा हुए तो रानियो पर बज़् गिरा; क्योंकि वे बच्चे पूरे नहीं थे बिलक आधे थे। एक-एक बच्चे के केवल एक हाथ, एक पैर, एक आँख, एक कान तथा मुख ( मुख का एक हिस्सा) ही थे। देखकर मन मे एक साथ मय और घृणा होती थी; परंतु दोनों टुकड़ों में जान थी और वे हरकत भी करते थे।

इन मनहूस मॉस के पिएडों को देखकर रानियाँ बड़ी ही व्याकुल हो उठीं श्रौर दाइयों को श्राज्ञा दी कि इन टुकड़ो को कपड़ों में लपेट कर कहीं दूर फेंक दें। दाइयाँ तुरन्त उन टुकड़ो को उठाकर कूड़े-करकट के ढेर पर फेंक श्राई।

इतने में नर-मास खाने वाली एक राज्ञ्सी मॉस की तलाश मे

फिरती हुई उसी जगह श्रा पहुँची जहाँ यद्यों के वे दुकड़े पड़े थे। दुकड़ें देखे तो राक्षमी ने उनको व्याने के लिए एक साथ हाथ में उटाया। उसका उठाना था कि दोनो दुकड़ें श्रापम में जुड़ गये श्रीर एक सुन्दर बचा बन गये। राक्षसी ने जन यह चमत्कार देखा तो खोचा कि इस बच्चे को मारना ठीक न होगा। यह मोचकर वह एक सुन्दर युवती के रूप में राजा बुरह्रथ के पास गई श्रीर बचा उसे दे दिया। कहा—यह श्राप ही का बचा है।

वचा पाकर राजा वृहद्वय के ख्रानन्द की सीमा न रही। उन्होंने रिन-वास में जाकर रानियों के हाथ में बचा दे दिया र्छार राज्यभर में पुत्र-प्राप्ति के उपलच्य में बड़ा ख्रानन्द मनाया गया।

जरासन्ध के जन्म की यह कथा ई। मुनि चएडकीशिक के वरदान के कारण जरासन्ध शारीर के इतने हट्टे-कट्टे छीर वली हुए कि कोई उनके मुकावले में नहीं छा मकता था। फिर भी चूं कि उनका शारीर दो छलग-छलग उकड़ों के जुड़ने ते एक हुछा था, इसलिए दो हिस्सों में बँट भीसकता था।

× × ×

''जरासन्ध के सहकारी राजा हंस, हिडियक एवं कस मारे जा चुके हैं। जरासन्ध का वध करने का इससे छाच्छा छावसर फिर नहीं हाय छा सकता। छीर एक बात यह भी है कि सेनाछों एवं छास्त्र-शस्त्रों के साथ जरासन्ध पर हमला भरना वेकार साबित होगा। इसलिए उसे द्वन्द्व-युद्ध में—उसके साथ कुश्ती लड़कर—ही मारना होगा।" श्रीकृष्ण इस निश्चय पर पहुंचे छीर पाएडवो ने भी उसे स्वीकार कर लिया।

उन दिनों के रिवाज के श्रमुमार किसी च्त्रिय को लड़ाई की चुनौती मिल जाती तो उसे लड़ाई में जाना ही पड़ता था। साथ ही यह वात भी थी कि चुनौती देने वाले की शर्ते चुनौती पाने वाले को माननी पड़ती थीं, चाहे वह रण-चेत्र में सेना से सेना भिड़ाने की चुनौती हो, चाहे श्रकेले कुश्ती लड़ने की। इसी रिवाज से फायदा उठाकर श्रीकृष्ण श्रीर पाएडवों ने श्रपनी योजना बनाई थी। श्रीकृष्ण, भीमसेन श्रीर श्रर्जुन ने वल्कल पहन लिये, हाथ में कुशा ले ली श्रीर व्रती ब्राह्मण-ब्रह्मचारियों के भेष में मगध देश के लिए पैदल चल पड़े। रास्ते में मगध देश के उपजाऊ खेतों को देखते हुए सुन्दर नगरों एवं गावों में से होते हुए तीनों जरासन्ध की राजधानी में जा पहुंचे।

राजा जरासन्ध को इधर कई अपशकुन हुए। इससे उसके मन में कुछ घबराहट-सी पैदा हो गई। राजा ने पुरोहितों से उसकी शान्ति कराई और स्वयं भी उपवास का व्रत रक्खा। इसी बीच दोनों पाण्डव श्रीकृष्ण के साथ राज-भवन में दाखिल हुए। वे नि:शस्त्र थे और व्रती ब्राह्मणों की भाति वल्कल आदि पहने हुए थे। जरासन्ध ने समभा कोई ऊंची जात के अतिथि होंगे, सो उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। उस समय जरासन्ध ने उपवास-व्रत रक्खा था, इसकारण व्रतधारी को द्वन्द्व-युद्ध की चुनौती देना धर्म न था। इसलिए दोनों पाण्डवों ने चुप्पी साध ली।

राजा जरासन्ध ने प्रश्नमयी दृष्टि उन पर डाली तो श्रीकृष्ण ने उनका समाधान करते हुए कहा—''मेरे दोनों साथियों ने ग्रभी मौन व्रत रक्खा है, इस कारण बोलते नहीं हैं। श्राधी रात के बाद इनका व्रत खुलेगा।"

जरासन्ध ने इस बात पर विश्वास कर लिया श्रौर मेहमानों को यज्ञ-शाला में ठहराकर महल में चले गए।

कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी यदि श्रातिथि बनकर उनके यहा श्रा जाता तो उनसे उनकी इच्छा तथा सुविधा के श्रमुसार बातें करना तथा उनका सत्कार करना राजा जरासन्ध का नियम था। इसके श्रमुसार श्राधी रात के बाद राजो जरासन्ध श्रपनी प्रतीक्षा में बैठे हुए श्रितिथियों से मिलने गए, लेकिन श्रितिथियों के रंग-ढंग देखकर मगध-राज के मन में कुछ शंका हुई। सोचा कि दाल में कुछ काला श्रवश्य है। जरा गौर से देखने पर जरासंध ने ब्राह्मण श्रितिथियों के हाथों पर ऐसी निशानिया देखीं जो धनुष की डोरी द्वारा रगड़ खाने से पड़ जाती हैं। कुछ श्रौर चिह्नों से भी उसे पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं, बल्कि क्तिय हैं। जरासन्ध ने कड़क कर पूछा—''सच-सच बताश्रो। तुम कौन हो ?'' इस पर तीनों ने सही बता दिया श्रीर कहा—''हम तुम्हारे शत्रु हैं। तुमसे श्रभी द्वन्द्व-युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में में किसी एक से जिससे इच्छा हो, लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं।"

जरासन्ध को एकाएक यह सुनकर कुछ श्राश्चर्य तो हुश्रा; पर श्रपने भाव को दबा कर बोला—"कृष्ण, तुम तो क्त्रिय नहीं ग्वाले हो श्रौर यह श्रर्जुन भी श्रभी बालक है। इसलिए तुम दोनों से तो मैं लडूगा नहीं। हाँ, भीमसेन के बल की बड़ी प्रशासा सुनी है, सो उसी के साथ में लड़ना चाहूँगा।" यह कहकर जरासन्ध लड़ने को प्रस्तुत हो गया।

भीमसेन को नि:शस्त्र देखकर वीर जरासन्ध ने भी शस्त्र फेंक दिये श्रौर मल्ल-युद्ध (कुश्ती) के लिए उसे ललकारा।

### × × ×

भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, गिराते और उठाते हुए पलभर भी विश्राम किये बग़ैर तेरह दिन और तेरह रात लगातार लड़ते रहे। चौदहवें दिन जरासंध थकावट के कारण जरा रक गया।

जरासंघ का यह हाल देखकर श्रीकृष्ण ने भीमसेन को उकसाया श्रीर इशारा पाकर भीमसेन ने फौरन जरासध को उठाकर सौ बार ऐसे जोर से घुमाया, जैसे चतुर लाठी-बाज लाठी को घुमाता है श्रीर फिर जरासध को जमीन पर जोर से पटक दिया श्रीर फ़रती से उस के दोनों पैर पकड़ कर उसके शरीर को चीर कर फैंक दिया। जरासंध को मरा समफ्तकर विजय के गर्व में भीमसेन सिंह की भाँति गरज उठे। किन्तु पलक मारते-मारते जरासंध के चिरे हुए शरीर के दुकड़े श्रापस में जुड़ गये श्रीर जरासंध उठकर फिर भीमसेन से लड़ने लगा।

यह देखकर भीमसेन हताश हो गया। सोचा ऐसे शत्रु का वध कैसे किया जाय ? इतने में कृष्ण ने एक घास का पत्ता उठा लिया और बीच में से चीर कर वाये हाथ से दाहिने हाथ की ख्रोर छौर दाहिने हाथ से वाये हाथ की ख्रोर फेंक दिया। भीमसेन ने इशारे को समफ लिया

स्रौर मौका पाते ही उसने दुवारा जरासंध का शरीर चीर डाला स्रौर दोनों हिस्सों को दाया-बाया करके फेंक दिया।

अवकी ये दुकड़े जुड़ नहीं सके अौर जहा-के-तहाँ निर्जीव पड़े रह गए। इसप्रकार अजेय जरासंध का अन्त हो गया।

× × ×

श्रीकृष्ण श्रौर दोनों पागडवों ने उन सब राजाश्रों को छुड़ा दिया, जिनको जरासंघ ने बन्दीगृह में डाल रक्खा था, श्रौर जरासंघ के पुत्र सहदेव को मगध देश की राजगद्दी पर बिठाकर इन्द्रप्रस्थ लौट श्राये।

इसके बाद पाएडवों ने दिग्विजय-यात्रा की ग्रौर सारे देश को महा~ राज युधिष्ठिर की श्रधीनता में ले श्राये।

महाराज युधिष्ठिर ने वड़ी धूम-धाम से राजसूय-यज्ञ किया श्रौर सम्राट की उपाधि धारण की। इस अवसर पर जो सभा हुई थी उसी में चेदिराज शिशुपाल का उसके अशिष्ट व्यवहार के कारण श्रीकृष्ण ने वध कर दिया।

## : २२ :

## अप्रयूजा

किसी सभा की कार्रवाई पसंद न आने पर अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए सभा से कुछ लोगों के इकट्ठे उठकर चले जाने की प्रथा प्रजा-सत्ता-वाद की कोई नई उपज नहीं है; बल्कि वह मुद्दत से चली आरही है। 'वाक् आउट' की यह प्रथा हमारे देश में पुराने ज़माने से प्रचलित है, इस बात का सबूत महाभारत में मिलता है।

पाएडवो ने जिस समय राजसूय-यज्ञ किया था तब भारत देश में छोटे-वड़े राजाग्रो की संख्या काफी थी। यद्यपि सारे भारतवर्ष के राजा तथा प्रजा के लोग एक ही धर्म के श्रनुयायी थे तथा एक जैसी ही संस्कृति उन सबकी थी, तथापि कोई राजा किसी दूसरे राजा के राज्य या सत्ता पर प्राय: श्राक्रमण नहीं करता था। हा, कभी-कभी कोई शिक्तशाली एवं साहसी राजा सारे देशमर के नरेशों के पास श्रपना एलची भेज देता श्रीर राजाधिराज बनने (सम्राट की उपाधि धारण करने ) की उनसे स्वीकृति प्राप्त करता। श्रकसर यह 'दिग्विजय' बग़ैर किसी लड़ाई-भगड़े के पूरी हो जाती श्रीर जिस राजा को सम्राट बनना हो वह राजस्य नाम का महायज्ञ करता। इस यज्ञ में सभी राजा सम्मिलित होते श्रीर सम्राट की सत्ता मानने की रस्म श्रदा कर श्रपने-श्रपने राज्य को लौट जाते। इसी प्रथा के श्रनुसार, जरासंध के मारे जाने के बाद पाएडवों ने राजस्य-यज्ञ किया था, जिसमें भारत भर के राजा श्राये हुए थे।

#### × × ×

जव श्रभ्यागत नरेशों का श्रादर-सत्कार करने की वारी श्राई तो प्रश्न उठा कि श्रग्र-पूजा किसकी हो ? सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण की पूजा पहले की जाय।

युधिष्टिर को भी यह बात पसन्द आई। उन्होंने छोटे भाई सहदेव को आज्ञा दी कि भगवान कृष्ण की अप्र-पूजा करे। सहदेव ने विधिवत श्रीकृष्ण की पूजा की और गाय, अर्घ्य, मधुपर्क आदि श्रीकृष्ण को भेंट किये।

वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदि-नरेश शिशुपाल को पसंद न आया। वह जल्दी से उठा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर फिरी तो वह ऊँचे स्वर में व्यंग्यभाव से बोलने लगा—"यह भी अन्याय की वात है कि एक अदने से आदमी को यों गौरवान्वित किया जाता है। किंतु इसमें आश्चर्य की भी बात क्या है? यहा वालों की सब वातें ही उल्टी हैं ! जिसने सलाह माँगी थी उसका जन्म भी तो उलटी रीति से ही हुआ था। जिसने सलाह दी, वह भी तो नीचे की ओर भागने वाली का ही वेटा है न!

''श्रीर जिसने श्राज्ञा मानकर श्रय-पूजा की, उसके भी तो पिता का पता

नहीं है! ये तो हुए सत्कार करने वाले! श्रौर जिसने इनकी पूजा स्वीकार की, उस गाय चरानेवालों के घर में पले, श्रनाड़ी की कहानी किससे छिपी है? इस उलटी कर्रवाई को जो सभासद चुपके से देख रहे हैं, में तो कहूंगा, वे गूंगे हैं। उनका इस सभा में बैठे रहना श्रपनी सज्जनता पर बहा लगाना है।"

शिशुपाल की इस तीखी वक्तृता से कुछ सभासद प्रभावित हुए श्रौर शिशुपाल के साथ-साथ वे भी हंस पड़े। इससे उसका उत्साह बढ़ गया श्रौर वह युधिष्ठिर को लच्च करके बोलने लगा—

"साम्राज्याधीश बनने की त्राकाक्ता रखनेवाले युधिष्ठिर! सभा में इतने बड़े-बड़े राजाग्रों के होते हुए तुमने इस खाले की श्रय-पूजा कैसे की ? किसी को उचित गौरव न देना जितना भारी कसूर है, किसी को उसकी योग्यता से अधिक गौरव देना भी तो उतना ही भारी अपराध है! नीतिशास्त्र में निपुण होकर भी तुम्हें इतनी छोटी-सी बात समभ में नहीं श्राई ?"

युधिष्ठिर को जुप देखकर शिशुपाल का जोश स्त्रीर भी बढ़ गया। वह बोलता गया, ''इस सभा में कितने ही बढ़े-बढ़े व्यक्ति उपस्थित हैं। कितने ही प्रतापी राजा विराजमान हैं। इन सबका स्नादर करते हुए एक गॅवार ग्वाले को जिसे राज-कुल की हवातक नहीं लगी है, राजो-चित गौरव देते हुए तुम्हें शरम नहीं स्त्राई ? कृष्ण कहाँ का राजा है ? कृष्ण के राजा न होने की बात में इस स्त्राधार पर कर रहा हूँ कि इसके पिता वसुदेव, राजा उग्रसेन के मत्री ही हैं, स्त्रयं राजा नहीं हैं। कहीं मंत्री का वेटा भी राजास्त्रों में शामिल किया जाता है ? यदि तुमको देवकी के वेटे का पद्मपात करना था तो उसके लिए स्त्रीर कोई स्त्रवसर हूँ ढ़ लेते। तुमने पाएडु के नाम पर बट्टा लगा दिया है ! राज-सभा चलाने का ढंग तक तुम नहीं जानते। लेकिन तुम लोग बच्चे हो ! पर इस बुड़्ढें भीष्म ने तुम लोगों को कुमंत्रणा देकर तुमसे भारी कस्तर करवा दिया। फिर कम-से-कम उमर का भी तो ख्याल करते! तुम्हें मालूम है कि इसके पिता वसुदेव भी तो यहीं, इसी सभा में मौजूद हैं। पिता के होते हुए बेटे को इस वात का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है कि वह अप्र-पूजा प्रहण कर ले ? या क्या यह तुम्हारा आचार्य है ? तुम्हारे आचार्य द्रोण तो वह विराजमान हैं ! कहीं तुमने यह तो नहीं समम्म लिया कि कृष्ण यज्ञ की कार्यवाही में निपुण है ? तो भगवान व्यास जो वह उप-स्थित हैं, वे तो यज्ञ कराने वाले महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं न ! उनके रहते इस ग्वाले की तुमने कैसे पूजा की ? यदि तुम यह अप्र-पूजा अपने ही वश के पितामह भीष्म की करते तो भी कोई बात न थी। तुमने तो वह भी नहीं किया।

"वह तुम्हारे कुल-गुरू कृपाचार्य विराजमान हैं! उनका अनादर करके तुमने एक चरवाहे की पूजा क्यों की ? और अपने ब्रह्मतेज से सभा को प्रकाशित करने वाले वीर अश्वत्थामा उपस्थित हैं। सभी शास्त्रों के पिडत रण्-कुशल अश्वत्थामा की परवाह न करके तुमने अय-पूजा के लिए इस कायर कृष्ण को कैसे चुन लिया ?

"वह राजाधिराज दुर्योधन विद्यमान हैं। परशुरामजी के शिष्य कर्ण, जिन्होंने महावीर जरासन्ध से अकेले लड़कर विजय पाई थी, वह विराजमान हैं। उनका भी अनादर करके एक खाले को इस भारी सभा का अग्रज चुनने का तुम्हें साहस कैसे हुआ ? केवल पज्ञपात के कारण अन्धे होकर तुमने ऐसे आदमी की अग्र-पूजा की, जो न वयोद्द है। न किसी देश का राजा है, न यज्ञ कराने में ही चतुर है। अपने इस कार्य से तुमने यहाँ उपस्थित महात्माओं एव राजाओं का भारी अपमान किया है। क्या हम सबका अनादर करने के ही लिए तुमने यह सभा चुलाई है ?"

युधिष्ठिर को यों त्राड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल का ध्यान उप-स्थित राजात्रों पर फिरा। वह उनकी स्रोर देखकर बोला —

"उपस्थित राजा श्रो ! श्राप मली माँति जानते हैं कि हम युधिष्ठिर को राजाधिराज मानने को तैयार हुए हैं तो इसका यह मतलव नहीं कि हम उसकी कृपादृष्टि के श्रिभिलाषी हैं। यह भी बात नहीं कि हम उसका वैर मोल लेने से डरते हैं। युधिष्ठिर ने घोषणा की थी कि न्याय को ही प्रधान मानकर वह राज करेंगे। हमने इस बात पर विश्वास कर लिया था और वड़े धर्मात्मा समक्त कर उसको गौरवान्वित किया था, परन्तु अब, जब कि उसने हमारे देखते ही हमारा अपमान किया है तब वह धर्मात्मा की उपाधि के योग्य कैसे रहा ? जिस दुरात्मा ने कुचक रचकर वीर जरासन्ध को मरवा डाला, उसी पापी की इस युधिष्ठिर ने अग्रम-पूजा की है। इसके बाद भी उसको हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? अब तो वह दुरात्मा ही कहलाने लायक रह गया है।"

फिर शिशुपाल इन्ण की तरफ देखकर बोला— "कृष्ण, अगर पायडव अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर नियम के विरुद्ध तुम्हारी अग्र-पूजा करने को प्रस्तुत हुए तो तुम्हारी भी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गये थे, जो तुमने यह अनुचित पूजा स्वीकार करली ! देवताओं के योग्य हवि का अन्न कहीं नीचे गिर जाय तो जैसे कुत्ता चोरी से उसे खा जाता है, वैसे ही तुमने भी यह गौरव स्वीकार कर लिया, जिसके लिए तुम सर्वथा अयोग्य हो ! कृष्ण ! तुम भी कैसे अनाड़ी हो जो इतना भी नहीं समस्तते कि यह तुम्हारी इंज्जत नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारी इंजी उड़ाई जा रही है। शायद तुम्हें यह घमएड हो रहा है कि तुम्हें बड़ा गौरव प्राप्त हो गया है। खोकिन में तुम्हे बताता हूं कि जान-बूस कर पाएडव तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। जैसे अन्चे को सुन्दर वस्तुएँ दिखाई जाये, या किसी हीजड़े को तरुणी व्याह दी जाये, वैसे ही केवल तुम्हारा उपहास करने के लिए किसी राज्य के अधीश न होने पर भी तुम्हारा राजोचित सत्कार किया जा रहा है। क्या तुम इतना भी नही समस्त पाते हो ?"

इस तरह तीखे शब्द-बागों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया।

राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े गये और मीठी-मीठी बातों से उन्हें सममाने लगे। महाभारत के इस प्रसंग से पता चलता है कि उन दिनों भी सभा-समाजों मे आजकल के से आधुनिक तौर तरीके काम में लाये जाते थे।

अधिष्ठिर के बहुत समभाने पर भी शिशुपाल ने न माना। उसका

हठ त्रौर घमएड वढ़ता ही गया । त्रान्त में शिशुपाल त्रौंर श्रीरुप्ण में घोर युद्ध छिड़ गया, जिसमे शिशुपाल मारा गया । राजस्य-यज्ञ संपूर्ण हुत्रा त्रौर राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई ।

### : ३३ :

# श्कुनि का प्रवेश

राजस्य यज्ञ के समाप्त हो जाने पर त्रागन्तुक राजा एवं चड़े लोग युधिष्ठिर से विदा लेकर चलने लगे। जब भगवान व्यास विदा लेने त्राये तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका विधिवत् सत्कार किया क्राँर त्रासन पर विठाकर त्राप भी उनके पास बैठ गये।

"कुन्तीपुत्र ! साम्राज्याधीश का त्रालभ्य पद तुम्हें प्राप्त हो गया है । सारे कुरुवंश को तुमने गौरवान्वित कर दिया है । मुक्ते त्राव विदा दो।" व्यासजी ने कहा ।

श्रपने वंश के पितामह एवं श्राचार्य व्यासजी के चरण छूकर युधिष्ठिर ने पूछा—"श्राचार्य! मेरे मन में कुछ शका हो रही है, उसे श्राप ही दूर कर सकते हैं। बड़े बढ़े दूरदेशी ब्राह्मण कहते हैं कि श्रानिष्ट की सूचना देने वाले कुछ भयंकर उत्पात देखने में श्राये हैं। शिशुपाल के वध के साथ वे समाप्त हो जाते हैं या उनकी शुरूश्रात होती है ?"

युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए व्यासजी वोले—"वत्स! तुमको तेरह बहस तक ग्रीर बड़े कष्ट फेलने होंगे। ये जो उत्पात देखने में ग्रारहे हैं वे चित्रय कुल के नाश की ही सूचना दे रहे हैं। शिशुपाल के वध के साथ इन कष्टों का ग्रन्त नहीं हुग्रा। ग्रभी तो ग्रीर भी कितनी ही भारी-भारी दुर्घटनाएँ होने को हैं। सैकड़ों राजा लोग मारे जायेंगे ग्रीर इस भारी विपदा के तुम्ही कारण बनोगे। तुम पाँचों भाइयों ग्रीर कौरवों के बीच वैर बढ़ेगा जिसके कारण एक भारी युद्ध छिड़ेगा। इस युद्ध में सारे चित्रय-कुल का सत्यानाश तक होने की संभावना है।

किन्तु तुम इन बातों से उदास या चिन्तित न होना। धीरज धरना; क्योंकि यह कालचक्र का फेर हैं, कोई टाल नहीं सकता। श्रपनी पाँचों इन्द्रियों पर काबू रखना श्रौर सावधानी के साथ, स्थिर रहते हुए राज करना। श्रच्छा, मैं जाता हूं।" यह कहकर न्यास भगवान् विदा हुए।

भगवान् व्यास के चले जाने के बाद सम्राट् युधिष्ठिर के मन में उदासी छा गई। उन्होंने अपने भाइयों को सारा हाल कह सुनाया अरेर बोले—''भाइयों ! व्यासजी की बातों से मुक्ते जीवन से ही विराग हो गया है। व्यासजी कह गये हैं कि मेरे कारण ही चित्रिय राजाओं का नाश होगा। यह जानने पर मेरे जीने से फायदा ही क्या है ?''

यह सुनकर ऋजु न बोले—''राजा होकर ऋापको यह शोभा नही देता कि इस तरह घकरा जाये। हर बात की छान-बीन करके जिस समय जो उचित जान पड़े वह करना ही ऋापका कर्त्तव्य है।"

युधिष्ठिर ने कहा—''भाइयो! परमात्मा हमारी रक्ता करे! युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ खाता हूं कि आज से तेरह वरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और वन्धु को कभी बुरा-भला नहीं कहूंगा। सदा अपने भाई-बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। ऐसा कुछ नहीं कलँगा जिससे मनमुटाव होने का डर हो; क्योंकि मनमुटाव ही के कारण कराड़े होते हैं।

''क्रोध ही तो लड़ाई-फगड़ों का मूल कारण होता है। इसलिए मन से क्रोध को एकबारगी निकाल दूगा। दुर्योधन श्रीर दूसरे कौरवों की बात कमी न टालूंगा। हमेशा उन्हीकी इच्छानुसार काम करूँगा। जैसे व्यास जी ने सावधान किया था, कभी क्रोध को हावी न होने दूंगा।"

युधिष्ठिर की बात उनके माइयो को भी ठीक जॅची। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि भागड़े-फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए।

पासे (चौपड़) के खेल के लिए जब घृतराष्ट्र ने बुलावा मेजा था तो युधिष्ठिर ने त्रपनी इसी प्रतिज्ञा के कारण उसे मान लिया था। युधिष्ठिर ने तो यह शपथ इसलिए खाई थी कि सगड़ा होने की संभावना ही दूर हो जाय। वही प्रतिज्ञा आखिर सगड़े का कारण बन गई। बुलावा न मानने से कहीं भगड़ा न हो जाय, इस भय से युधिष्ठिर चौपड़ खेले थे, किंतु उसी पासे के खेल के कारण श्रापसी मनमुटाव की श्राग-सी लग गई, जो श्रन्त में भारी युद्ध के रूप में परिण्त हो गई श्रीर जिसने सारे च्चिय कुल को जलाकर भस्मसात कर डाला।

युधिष्ठिर की यह प्रतिज्ञा इस वात का सुप्रसिद्ध उदाहरण है कि मनुष्य के मनस्वे, उसके उपाय तथा प्रयत्न, होनी के आगे किसी काम के नहीं होते। होनी होकर रहती है और मनुष्य के प्रयत्नों का उत्तया ही नतीजा निकलता है।

उधर युधिष्ठिर चितित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई-फगड़ा न हो जाय इधर राजस्य यज्ञ का ठाट-बाट तथा पाएडवों की धन-समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाये जा रहा था। ईष्यों की आग में मानो वह जल भुन रहा था। युधिष्ठिर के सभा मण्डप की कुशल कारीगरी ऐसी थी कि दुर्योधन देखकर मुग्ध हो गया। किवाड़ स्फटिक (काच) के बने हुए थे, इसलिए दुर्योधन को उनके न होने का भ्रम हो जाता था। राजस्य यज्ञ के समय देश-विदेश के राजा-महाराजाओं ने मण्डप में वह ऐश्वर्य ला उपस्थित किया, जैसा दुर्योधन ने कभी देखा न था। वहा दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा लोग पाण्डवों के परम मित्र हैं। इसके स्मरण-मात्र से उसका दुख और भी श्रमहा हो उठा। लंबी सार्वे लेकर वह रह गया। पाडवों के सीभाग्य की याद कर-करके उसका जी जलने लगा। श्रपने महल के कोने में इस माँति चिन्तित और उदास वह खड़ा था कि उसे यह भी पता न लगा कि शकुनि पास खड़ा कुछ कह रहा है।

"वेटा ! यों त्र्योंहें क्यों भर रहे हो ? कौन-सा दु:ख तुमको सता रहा है ?" शकुनि ने पूछा।

दुर्योधन ने कहा—"चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर इस ठाट-बाट से राज कर रहा है जैसे देवराज इन्द्र । इतने राजाओं के बीच शिशुपाल की हत्या हुई; फिर भी इकट्ठे राजाओं में किसी की हिम्मत न पड़ी कि उसका विरोध करे। भय के कारण कांपते हुए सब-के-सब बैठे देखते रहे। त्रपार धन और हीरे-जवाहिरात च्त्रिय राजाओं ने युधिष्ठिर के चरणों में भुककर मेंट किये, जैसे व्यापार करके गुजर करने वाले वैश्य हों। यह सब इन आँखों से देखने पर भी कैसे शोक न करूं ? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ है।"

शकुनी ने कहा—"वेटा दुर्योधन! आखिर पाएडव तुम्हारे भाई ही तो हैं! उनके सौमाग्य पर तुम्हें जलन न होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ, उसी का वे उपभोग कर रहे हैं। उनके भाग्य ग्रन्छे थे, इसीसे उनको भारी ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है। पाएडवों ने किसी का कुछ विगाड़ा तो नहीं। जिसपर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला था। अपनी शिक्त से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी क्यो जलाते हो? पाएडवों की शिक्त और सीभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें किस वात की कमी है? तुम्हारे भाई-वन्द तुम्हारा कहा मानते हैं। द्रोणाचार्य, ग्रथस्थामा तथा कर्या जैसे महावीर तुम्हारे पन्न में हैं। ये ही नही विलक्त भीष्म, हृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त और में तुम्हारे साथ हूं। इतने साथियो समेत तो तुम सारे ससार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो?"

इस पर दुर्योधन ने कहा—''मामाजी ! यदि ये सब सचमुच हमारे साथी हैं तो फिर हम इन्द्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न करदे ? क्यों न पाएडवों को वहाँ से मार भगावे ?"

"युद्ध की तो वात ही न करो । वह खतरनाक काम है। में तो वह उपाय जानता हूं जिससे वरीर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके।" शकुनी ने कहा।

सुनकर दुर्योधन की आँखे आशा से चमक उठी। वड़ी उत्सुकता के खाय पूछा—"मामाजी! क्या आप सच कह रहे हैं ? वरोर लड़ाई के पाएडवों को जीता जा सकता है ? आप ऐसा उपाय जानते हैं ?"

राकुनी ने कहा-"दुर्योधन, युधिष्टिर को पासे (चौपड़) के खेल का यटा शांक है। पर उसे पासा खेलना ज्ञाता नहीं है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो चित्रयोचित धर्म जान युधिष्ठिर श्रवश्य मान लेगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं पासे का मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी श्रोर से मैं खेलूंगा श्रीर युधिष्टिर को हराकर उसका सारा राज्य श्रीर ऐश्वर्य विना युद्ध के श्रासानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा।"

## : २४ : खेल के लिए बुलावा

दुर्योधन श्रौर शकुनी चूढ़े धृतराष्ट्र के पास गये। शकुनी ने वात छेड़ी—''राजन्! देखिये तो श्रापका वेटा दुर्योधन शोक श्रौर चिन्ता के कारण पीला-सा पड़ गया है। उसके शरीर का सारा खून सूख-सा गया है। क्या श्रापको श्रपने वेटे की चिता नहीं है ? ऐसी क्या वात कि उसके श्रसस दु:ख का कारण तक श्राप उससे नहीं पूछते ?"

अन्धे धृतराष्ट्र को अपने वेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की वातों से वे सचमुच बड़े चिन्तित हो गये। अपने वेटे को छाती से लगा लिया और कहा—''वेटा! मुक्ते तो कुछ स्कृता ही नहीं कि तुम्हें किस वात का दुःख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कृमी नहीं। सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है। ऐसे मुख भोगने को मिले हैं जो देवताओं को भी शायद ही नसीब होते हो। फिर तुम्हें चिन्ता काहे की ? कृपाचार्य वलराम, (हलधर) और द्रोणाचार्य से वेद-वेदाग, अस्त्र-विद्या एवं दूसरे सब शास्त्र पूर्ण रूप से सीखे हुए हो। मेरे ज्येष्ट पुत्र हो। मेरे सारे राज्य के अधीश बने हो। इस पर भी तुम्हें दुःख क्यों होरहा है ? बोलो।"

"पिताजी में श्रब राजा कहलाने योग्य कहाँ रहा ? किसी ऐरे-गैरे की भाँति खाता-पीता पहनता-श्रोढ़ता हूं। यह भी कोई जीना है।" इस तरह द्योंधन पिता के सामने श्रपना रोना रोने लगा श्रीर ने सारी वातें कह सुनाई जो उसके मन को खाये जा रही थीं। इन्द्रप्रस्थ की सुषमा, वहाँ की समृद्धि श्रादि का वर्णन करके बताया कि उसकी जलन का कारण पारडवों की यह धन-संपत्ति ही है; और फिर पिता को उपदेश-सा देते हुए बोला—''सन्तोष चित्रयोचित धर्म नहीं है। डरने या दया करने से राजाओं का मान-सम्मान जाता रहता है। उनकी प्रतिष्ठा नही रहती। युधिष्ठिर की निशाल धन-धान्य से भरपूर राज्यश्री को देखने के बाद मुक्ते ऐसा लगता है मानो हमारी संपत्ति और राज्य कुछ है ही नहीं। उससे मेरा जी नहीं भरता। पिताजी पाडवो की तो उन्नति हो गई, पर हमारा पतन।"

वेटे पर श्रमीम प्यार के कारण श्रौर उसको इस प्रकार श्राकुल देख कर धृतराष्ट्र से न रहा गया। उन्होंने उसे समस्ताते हुए जो उन्हें उचित लगा वताया। कहा—"वेटा, तुम मेरी पटरानी के वेटे हो श्रौर मेरे ज्येष्ठ पुत्र। तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं कि पाडवो से बैर न करो। वेर दृःख श्रौर मृत्यु ही का कारण हो सकता है। सरल हृदय श्रौर निर्दोप युधिष्ठिर से शत्रुता क्यों कर रहे हो ? उसकी शक्ति हमारी ही तो शक्ति है। जो यश एवं ऐश्वर्य उसने प्राप्त किये हैं। उन पर हमारा भी तो श्रिधकार है। हमारे साथी उसके भी साथी हैं। युधिष्ठिर न हमसे जलता है, न हम से वैर रखता है। तुम्हारा कुल उतना ही कचा है जितना उसका श्रौर रण-कुशलता एवं साहस में भी तुम उसके समान ही हो। तब फिर श्रुपने ही भाई से क्यों जलते हो ? यह तुम्हें नहीं सोहता।"

पिता की वात वेटे को पसन्द न ग्राई। पिता को राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए बोला—''पिताजी, श्रगर श्रादमी में स्वाभाविक विवेक न हुश्रा तो पढ़ना लिखना किस काम का! माना कि श्राप नीति-शास्त्रों के पारंगत हैं। फिर भी जैसे पकवान में झूनी रहनेवाली कलुछी को उसके स्वाद का तिक भी ज्ञान नहीं होता वैसे ही शास्त्रों में झूवे रहने, उन्हें कंठस्थ रखने पर भी श्रापको उनके श्रमली माने नहीं श्राते। यदि यह वात न होती तो श्राप ऐसी वातें क्यों करते! स्वयं वृहस्पति ने कहा है कि राजनीति श्रीर संचार की रीति-नीति एक दूसरे से भिन्न होती हैं। सन्तोप श्रीर सहनशीलता राजाश्रो का धर्म नहीं है। चाहे संचार की श्रालों में न्याय हो, चाहे श्रन्याय, राजा का तो कर्तव्य यही है कि किसी तरह शतुश्रों पर विजय पा ले। श्रीर श्रपनी सत्ता वढ़ाता जाय।

इस पर शकुनी ने भी धृतगष्ट्र को अपनी सलाह दी कि पाँसे के खेल में पाडवों को हराकर बगैर लड़ाई के दुर्योधन का द्:ख दूर किया जा सकता है।

इन कुमन्त्रणात्रों का प्रभाव धीरे-धीरे धृतराष्ट्र के मन पर पड़ने लगा। उनका मन डाँवाडोल होने लगा। दुर्योधन ताड़ गया। त्रपना दाव लगते देख बोला,—''पिताजी! हथियार केवल वही नहीं जो काट सके। शत्रु को हार खिलाने में जो भी उपाय काम दे सके, चाहे वह छिपे तौर से हो चाहे प्रकट रूप में, वे सब उपाय क्तिय के हथियार मानेजाते हैं। किसी के कुल या जाति से इस बात का निर्ण्य नहीं किया जासकता कि वह शत्रु है या मित्र। जो भी दु:ख पहुंचाये, चाहे वह सगा भाई ही क्यों न हो, उसे शत्रु ही मानना चाहिए। केवल स्थितिपालक रहना, जो कुछ प्राप्त है, उसी के लिए संतोष मानना क्तियों के लिए उचित नहीं। जो राजा शत्रु की बढ़ती देख कर भी उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करता उसका सर्वनाश निश्चत है। राजात्रों का कर्तव्य है कि शत्रु की बढ़ती पहले ही से ताड़ लें और उसे रोकने का सब प्रकार से प्रयत्न करें। हमारे भाई बन्दों की बढ़ती हमारे ही नाश का कारण वन जायगी, जैसे पेड़ की जड़ पर चींटियों का बनाया हुआ बिल समय पाकर सारे पेड़ का ही नाश कर देता है।"

द्योंधन का व्याख्यान पूरा हुन्ना तो कुशाम बुद्धि न्नौर दुरात्मा शकुनी बोल उठा—''न्नाप युधिष्ठिर को पासे के लिए बुलावा भर मेज दें, न्नामे की जिम्मेदारी मुक्त पर छोड़ दें।"

दुर्योधन ने आग्रह के साथ कहा—''विना प्राणों को जोखिम में डाले और युद्ध किये मामा शकुनी पाडवों की संपत्ति छीनकर मेरे सुपुर्द करने को तैयार हैं। आप वस इतना करें कि युधिष्ठिर को न्योता मेज दें।"

इतने पर भी घृतराष्ट्र ने हॉ नहीं की। बोले,—''मुफे यह उपाय ठीक नहीं जंचता। विदुर से भी सलाह कर लूँ। वह वड़ा समफदार है। मैं इमेशा उसका कहा मानता आया हूं। चलो, उससे भी सलाह कर लें।" विदुर से सलाह लेने की वात दुर्योधन को पसंद न आई। बोला, "विदुर चाचा तो साधारण नीति का ही उपदेश देंगे। इससे कभी काम बन सकता है ? राजा लोग यदि जीत करना चाहें तो उन्हें धर्म को ताक पर रखना ही होगा। विदुर और व्यास धर्म की रट लगाते फिरते हैं। सच पूछा जाय तो वे ही हमारी वढ़ती में रोड़े अटकाने वाले हैं। आप तो जानते हैं कि विदुर चाचा मुक्ते नहों चाहते; पायडवो को ही प्यार करते हैं। फिर उनसे सलाह लेने से क्या लाभ होगा ?"

धृतराष्ट्र ने कहा—"पांडन वड़े शिक्त-संपन्न हैं। उनसे वैर मील लेना मुक्ते ठीक नहीं जंचता। जुए का खेल वैर-विरोध की जड़ होता है। जुए के कारण जो मामूली अनवन पैदा होती है वह शीघ ही भारी विरोध का रूप धारण कर लेती है। जुए के खेल से होने वाली बुराइयों की कोई सीमा नही। इसलिए वेटा, मेरी तो यही राय है कि यह विचार छोड़ दो।"

"निर्भय होकर अपनी रत्ता कर लेना चित्रयों का धर्म है। शत्रु की यद्ती को रोकना अभी हमारे वस की वात है। हमें अभी सचेत होकर प्रयत्न करना ही होगा। वीमारी और मौत किसी के लिए टहरती नहीं! पहले ही से पासे का खेल कोई हमने तो ईजाद किया नहीं। यह भी हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। प्राणों से खेले बगैर ही यह खेल खेलकर चित्रय अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई अन्याय भी नहीं होता।"

ट्योंधन के इस तरह बहुत ग्राग्रह करने पर धृतराष्ट्र बोले— "वेटा ! में तो ठहरा चूढ़ा ! ग्रव तो तुम्हीं इस राज्य के मालिक हो ! जो तुम्हारी एच्छा हो, वही करो। हा, इतना ग्रवश्य कहे देता हूं कि श्राने चलकर तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। यह विधि का कुचक है।"

वेटे का श्राग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौपड़ खेलने के लिए श्रनुमित तो दे दी श्रीर सभा-मण्डप वनाने की भी श्राज्ञा दे दी; परन्तु गुनरूप से महात्मा विट्र से भी इस दारे में उन्होंने सलाह कर ली। विदुर ने कहा—''राजन्! सारे खानटान का इससे नाश हो जायगा। इस कुविचार के कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और भगड़े-फ़िसाद होंगे। अन्त में इससे भारी विपता हम पर
आजायगी। इस कुचाल को न होने दीजिये।"

धृतराष्ट्र ने कहा—''भाई विदुर ! प्रारव्ध हमारे अनुकूल होता तो सुक्ते इस खेल का भय होना ही न चाहिए था। हाँ, यदि हमारे भाग ही खोटे हों तो फिर हम फर ही क्या सकते हें ? सारा संसार विधि के ही इशारों पर चल रहा है। इस पर किसी का कुछ वस नहीं चलता। सो तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से पांसे के लिए न्यौता देकर बुला लाओ।"

धृतराष्ट्र की इन वातों ते स्वष्ट मालूम होता है कि वह विधि की चाल ग्रौर मनुष्य के कर्ज्व को भली-भांति जानते थे। फिर भी उनकी बुद्धि चंचल हो जाती थी, स्थिर नहीं रहती थी। इसके ग्रलावा ग्रपने वेटे पर भी उनका ग्रसीम स्नेह था। यही कारण था कि उन्होंने वेटे की वात मान ली थी।

राजा धृतराष्ट्र की ग्राजा मानकर विदुर युधिष्ठिर के पास चल पड़े।

### : २५ :

## वाजी

विदुर को आते देख महाराज युधिष्ठिर उनका स्वागत करने चले। किंतु विदुर के चेहरे पर हर्प न देखकर चिन्तित भाव से पूछा—
"आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों हे ? हस्तिनापुर में सब अच्छी तरह से तो हैं ? राजा और राजकुमार कुशल से हैं ? नगर के लोगो का व्यवहार तो ठीक है ?"

विदुर ने शाति से उत्तर दिया-"हिस्तिनापुर में सब कुशल-

पूर्वक हैं। यहाँ तो सब आनंद-पूर्व क हैं न ? हिस्तिनापुर में खेल के लिए एक मराइप बनाया गया है, जो तुम्हारे मराइप के समान ही सुन्दर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए में तुम लोगों को न्योता देने आया हूं। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम माहयों सहित वहाँ जाकर उस मराइप को देखो और दो हाथ पाँसा भी खेल जाओ।"

"चाचाजी! पाँसे के खेल से ज्ञियों में भागड़ें पैदा होते हैं। समभादार लोग उसे पसन्द नहीं करते। पर हम तो श्राप ही के श्रादेशा-नुसार चलने वाले हैं। श्रापकी सलाह क्या है?" युधिष्ठिर ने विदुर से पूछा।

विदुर बोले—"यह तो किसी से छिपा नहीं कि पाँसे का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक प्रयत्न किया कि इसे न होने दूँ; किन्तु राजा ने आजा दी कि तुम्हें खेल के लिए न्यौता दे आऊँ। इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो।"

विदुर के चेतावनी देने पर भी युधिष्ठिर से न रहा गया । वे भाइयों श्रौर परिवार के साथ हस्तिनापुर की श्रोर रवाना हो गये।

भोग-लालसा, जुम्राखोरी, शराब का व्यसन म्रादि ऐसे गढ़े हैं जिनमें लोग जान-व्रक्तकर गिरते हैं। इन ऐवों से होनेवाली बुराइयों को भली भाँति समभते हुए भी लोग म्राखिर धोखा खा ही जाते हैं। महाभारत के कई प्रसंगों में इस वात का जिक्र पाया जाता है कि युधि-छिर को पाँसा खेलने का व्यसन था। राजवंशों की रीति के म्रनुसार किसी का भी बाजी के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके म्रलावा व्यास की चेतावनी के कारण युधिष्ठिर को डर था कि कहीं पाँसे के खेल में न जाना ही धृतराष्ट्र म्रपना म्रपमान न समभ लें म्रीर यह बात लड़ाई का कारण न बन जाय। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर समभत्दार युधिष्ठिर ने न्यौता स्वीकार किया म्रीर म्रपने परिवार के साथ हस्तिनापुर गये। नगर के पास ही उनके तथा उनके

परिवार के लिए एक सुन्दर विश्राम-ग्रह बना था, वहाँ ठहरकर उन्होंने ब्राराम किया। श्रगले दिन सुबह नहा-भोकर सभा-मण्डप में जा पहुँचे।

कुशल समाचार के बाद शकुनी ने कहा—"युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ विछा हुआ है। चलिये, दो हाथ खेल लें।"

"राजन, पाँचा खेलना ठीक नही। बाजी जीत लेना कोई साहस का काम नही। श्रिसत, देवल जैसे महान् श्रुषियों ने पाँसे के खेल का एक स्वर से खरडन किया है। लौकिक न्याय के ज्ञान में इन मुनियों की पहुँच कुछ कम न थी। इन महात्माश्रों का कहना है कि जुशा खेलना घोला देने के समान है श्रीर मैदान में लड़कर विजय पाना ही च्रिय के लिए उचित मार्ग है। श्राप तो ये सब बाते खुद ही जानते हैं।" युधिष्ठिर ने बड़ी शिष्टता के साथ कहा।

यद्यपि युधिष्ठिर ने उपरोक्त वार्ते सहज भाव से कहीं थीं; लेकिन उनके मन में जरा-सा खेल लेने की भी इच्छा हो रही थी, शौकीन जो ठहरे। दूसरी छोर यह भी ज्ञान उन्हें रोके हुए था कि यह खेल उचित नहीं। उनके मन में जो तर्क-वितर्क-सा हो रहा था उसी को उन्होंने शकुनी से दलील करने के वहाने प्रकट कर दिया था। तेज बुद्धि शकुनी ने चट यह वात ताड़ ली।

वोला—''श्राप भी क्या कहते हैं महाराज! घोखा क्या, युद्ध क्या! यह तो श्रादमी के श्रपने विचार पर निर्भर होता है। स्पर्धा खय में होती है। वेद पढ़े हुए पिउंडत लोगों में शास्त्रार्थ होते श्रापने नहीं देखा? जिसका ज्ञान श्रधिक हो वह कम पढ़े हुए को जीत लेता है। कभी किसी ने कहा है कि शास्त्रार्थ में घोखेवाजी होती है? जिसे हथियार चलाने में निपुणता प्राप्त हो वह नौसिखुए को विलकुल हरा देता हैं। क्या यह धर्म है? इसी तरह जो ताकतवर है वह कमजोर को पछाड़ ही देगा। श्राप क्या इसे भी घोखा कहेंगे? सयाने-स्थाने की टक्कर कभी-कभी ही होती है। हर बात में जानकार या मंजा हुश्रा व्यक्ति कम जानकार को हरा दिया करता है। इसमें घोखेवाजी या न्याय का

निर्ण्य कौन करे ? पांसे के खेल की भी यही बात है । मँजा हुआ खिलाड़ी कच्चे को हरा देता है । यह कोई धोखा हो सकता है ? हाँ, यह कहिये कि मुक्ते हार जाने का डर लग रहा है; लेकिन इसमें धर्म की आड़ लेना उचित नहीं।"

युधिष्ठिर कुछ गरम होकर बोले—''राजन्! ऐसी बात नहीं है। ग्रगर मुक्तसे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूं गा। यही मेरा कहना है। ग्राप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। मेरे साथ खेलेगा कौन?"

दुर्योधन तुरंत वोल उठा—"मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी; किंतु बाजी के लिए जो धन वा रत्नादि चाहिए वे मैं दूंगा।"

युधिष्ठिर ने सोचा था कि दुर्योधन खेलेगा तो उसे तो मैं सहज ही में हरा दूंगा। किन्तु मंजे हुए खिलाड़ी शकुनी के विरुद्ध खेलते उन्हें ज़रा हिचकिचाहट-सी मालूम हुई।

बोले—"मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को न

खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है।"

"अञ्छा तो अब दूसरा बहाना बना लिया !" शकुनी ने युधिष्ठिरः की हॅसी उड़ाते हुए कहा।

युधिष्ठिर ने कहा-"ठीक है। जाने दीजिए। मैं खेलुंगा।"

सारा मंडप दर्शको से खनाखन भरा था। द्रोरा, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोबृद्ध भी उपस्थित थे। यह बात साफ मालूम होने पर भी कि यह खेल भगड़े की जड़ साबित होगा, वे उसे रोक नहीं पाते थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इकट्ठे हुए दूसरे राजकुमार बड़े नाव से खेल को देख रहे थे।

पहले रत्नों की बाजी लगी। फिर सोने-चांदी के खजानों की श्रौर उसके बाद रथों श्रौर घोड़ों की। तीनो बाजियां युधिष्ठिर हार गए। इस-पर युधिष्ठिर ने नौकर-चाकरों की बाजी लगाई। उन्हें भी हार गए। फिर तो श्रपनी सारी सेना श्रौर हाथी की बाजी लगाई श्रौर हार गए। शकुनी का पाँसा मानो उसके इशारों पर चलता था।

खेल में युधिष्ठिर बारी-बारी से अपनी गायें, भेड़-वकरियां, दास-दासी,

रथ, घोड़े, हाथी, सेना, देश, देश की प्रजा सब खो बैठे। लेकिन उनका चस्का न छूटा। भाइयों के शरीरों पर जो गहने कपड़े ये उनको भी वाजी पर लगा दिया श्रीर हार गए।

"ग्रौर कुछ वाकी है ?" शकुनी ने पूछा।

यह सावले रंग का सुन्दर युवक, मेरा भाई नकुल खड़ा है। वह भी मेरा ही धन है। इसकी वाजी लगाता हूं। चलो !" युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा।

शकुनी ने कहा—''श्रच्छा, यह वात है! तो यह लीजिये। श्रापका प्यारा राजकुमार श्रव हमारा हो गया!" कहते-कहते शकुनी ने पाँसा फेका श्रीर वाजी मार ली।

युधिष्ठिर ने कहा—''यह है मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याश्रों का पार पा लिया है। इस विख्यात पंडित की बाजी लगाना उचित तो नहीं, फिर भी लगाता हूं। चलो, देखा जायगा।''

"यह चला, त्रौर वह जीता।" कहते हुए शकुनी ने पासा फॅका।

सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा वैठे।

श्रव दुरात्मा शकुनी को श्राशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बन्द न कर दे। बोला—''युधिष्ठिर, शायद श्रापकी निगाह में भीमसेन श्रीर श्रर्जुन माद्री के वेटों से ज्यादा मृल्यवान हैं! सो उनको तो बाजी पर श्राप लगायंगे नहीं।''

युधिष्ठिर ने कहा—"मूर्ख शकुनी! शायद तुम्हारी इच्छा यह है कि हम भाइयों में आपस में फूट हो जाय! अधर्म तो मानो तुम्हारे जीवन की सास है। सो तुम क्या जानो कि हम पाचो भाइयों के संबंध क्या हैं ? तो यह लो। युद्ध के प्रवाह से हमें जो पार लगाने वाली नाव के समान है, पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं, जिसे विजय-श्री ने मानो अपना निवास स्थान ही बना लिया है। उस अपने भाई अर्जुन को बाजी पर लगाता हूं। चलो।"

शकुनी चाहते भी यही थे। "लो यह चला," कहते हुए पासा

र्फेका। श्रर्जुन भी हाथ से निकल गया।

श्रसीम दुर्देव मानो युधिष्ठिर को वेबस कर रहा था। त्रीत श्रीर पतन की श्रोर वलपूर्वक लिये जा रहा था। बोले,—"राजन् ! युद्ध में जो हमारा श्रमुश्रा है, श्रमुरों को भय में डालने वाले वज्रधारी देवराज इन्द्र के समान जिसका तेज है, जो श्रपमान को कभी सह नहीं सकता, शारीरिक बल में संसार-भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं, श्रपने उस भाई भीम को में दाव पर लगाता हूं।" श्रीर कहते-कहते युधिष्ठिर वायु-पुत्र भीमसेन से भी हाथ धो बैठे।

दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी न छोड़ा। पूछा—''श्रौर कुछ ?'' युधिष्ठिर ने कहा—हॉ ! यदि इस बार तुम जीत गये तो मैं खुद तुम्हारे श्रधीन हो जाऊंगा।''

''लो,यह जीता !'' कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका श्रौर यह वाजी भी ले गया।

इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़े हुए श्रौर पाचों पारडवों को एक-एक करके पुकारा श्रौर घोषणा की कि वे श्रव उनके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद के साथ-साथ पारडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा-मराडप गूंज उठा।

सभा में इस तरह खलवली मचाने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा—"एक श्रौर चीज है जो तुमने श्रभी हारी नहीं। उसकी वाजी लगाश्रो तो श्रपने-श्रापको भी छुड़ा सकते हो। श्रपनी पत्नी द्रौपदी की बाजी क्यों नहीं लगाते ?"

श्रीर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा—''चलो, श्रपनी पत्नी द्रौपदी की भी वाजी लगाई !" वात मुंह से निकलने के बाद युधिष्ठिर से न रहा गया। वे विकल हो उठे कि हाय! मैंने यह क्या कर दिया।

धर्मात्मा युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहा वृद्ध लोग बैठे थे, उधर से धिकार की आवाजे आने लगीं। लोग बोले—"छि: छि: कैसा घोर पाप है!" कुछ ने आसू बहाये और कुछ लोग पसीने से तर-बतर हो गए। दुर्योधन श्रीर उसके भाइयों ने बढ़ा कोलाहल मचाया श्रीर श्रानन्द से नाच उठे। युयुत्स नाम का घृतराष्ट्र का एक नेटा शोक-सन्तत हो उठा श्रीर ठंडी श्राह भरकर सिर भुका लिया। इतने में शकुनी ने पासा फेंककर कहा —"यह लो, यह वाजी भी मेरी ही रही।"

वस, फिर क्या था ? दुर्योधन ने विदुर को श्रादेश देते हुए कहा—'श्राप श्रभी रनिवास जार्ये श्रीर पाडवों की प्राण्प्यारी द्रौपदी को ले श्रायें। उससे कहें कि जल्दी श्रावे। उसे महल में भाड़ू देने का काम करना होगा।"

विदुर वोले—''मूर्ख ! नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है ! ध्यान रखो। तुम्हारी दशा ठीक उसी की-सी है, जो किसी श्रंधेरे श्रयाह गड्डे के मुंह पर रस्सी से वँधा लटक रहा हो। श्रपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें शान नहीं, इसी कारण राजोचित व्यवहार छोड़कर एक निरे गंवार की-सी वार्ते करने लगे हो!"

दुयोंधन को यों ग्राड़े हाथों लेने के वाद विदुर ने सभासदों की ग्रोर देखकर कहा—''एक वार पराधीन हो चुकने के वाद युधिष्ठिर को कोई ग्रिधिकार नहीं कि वे पॉचाल-राज की वेटी की वाजी लगाये। कौरवों का अन्त समीप ग्रा गया प्रतीत होता है। इसीलिए अपने हित की बान नहीं सुनते हैं ग्रौर अपने ही पाव तले गड्ढा खोद रहे हैं।

× × × ×

विदुर की बातों से दुर्योधन वौखला उठा । अपने सारिय प्रतिगामी को बुलाकर उससे कहा—"विदुर तो हमसे जलते हैं और पाडवों से डरते हैं। दुम्हें तो कुछ डर नहीं है ? अभी रिनवास में जाओ और द्रीपदी को बुला लाओ।"

## : २६ :

# द्रीपदी की व्यथा

श्राज्ञा पाकर प्रतिगामी रिनवास में गया श्रीर द्रौपदी से बोला— "द्रुपदराजकी पुत्री! चौपड़ के खेल के मॅबर में पड़कर युधिष्टिर श्रापको हार बैठें । श्राप तो श्रव राजा दुर्योधन के श्रधीन हो गईं । राजा की श्राज्ञा है कि श्राप धृतराष्ट्र के राज-महल में नौकरानी बनकर रहे। में इसके लिए श्रापको ले जाने के लिए श्राया हूं।"

राजस्य यज्ञ करके राजाधिराज की पदवी जिन्होंने प्राप्त कर ली थी, उन सम्राट् युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी प्रतिगामी की इस अनहोनी-सी वात को सुनकर भौचक्की-सी रह गई। पर जरा संभलकर वोली—प्रतिगामी में यह क्या सुन रही हूं! अपनी ही राजमहिषी की बाजी लगाना कभी किसी राजकुमार ने किया है? वाजी लगाने के लिए युधिष्ठिर के पास क्या और कोई चीज नहीं रही थी, जो मेरी ही बाजी लगा दी?"

प्रतिगामी ने वड़ी नम्रता से सममाकर कहा—"युधिष्ठिर के पास कोई चीन नहीं रह गई थी।" श्रीर तब रथवान ने जुंए के खेल में जो कुछ हुश्रा उसका सारा हाल कह सुनाया।

प्रतिगामी की वाते सुनकर द्रौपदी अचेत-सी खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा मानो उसका कलेजा फट जायगा। फिर भी वह क्तिय स्त्री थी, जल्दी ही अपने-आपको संभाल लिया। कोध के मारे उसकी सुन्दर आलें लाल हो उठीं मानों आग के अंगारे हो। प्रतिगामी से वाली—"रथ-वान! अभी जाकर उन जुए के खिलाड़ी से पूछो कि वे पहले अपने-आप को हारे थे या मुक्ते ? भरी सभा के सामने यह प्रश्न करना और जो उत्तर मिले वह मुक्ते आकर बताना। उसके वाद मुक्ते ले जाना।"

प्रविवामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न

किया, जिसके लिए द्रौपदी ने उसे त्राज्ञा दी थी। सुनकर युधिष्टिर त्रायाक् से खड़े रह गए! उनसे कोई उत्तर देते न बना।

इस पर दुर्योधन ने प्रतिगामी से कहा—''जाकर द्रौपदी से कहो कि वह स्वयं श्राकर श्रपने पति से यह प्रश्न कर ते। तुम उसे श्रभी यहाँ ते श्राश्रो।"

प्रतिगामी दुवारा रिनवास में गया श्रीर द्रौपदी के श्रागे भुककर वड़ी नम्रता से वोला—"राजकुमारी ! नीच दुर्योधन की श्राज्ञा है कि श्राप स्वयं सभा में श्रावे श्रीर युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें।"

द्रौपदी ने कहा—''नहीं, मैं नही जाऊँगी। वहा ग्रगर युधिष्ठिर जनाय नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न सुनान्नो ग्रौर उनका उत्तर मुक्ते ग्राकर वतान्नो।"

प्रतिगामी लौटकर फिर समा में गया श्रौर समासदो को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया ।

सुनकर दुर्योधन भल्ला उठा। श्रपने भाई दुःशासन से वोला—''दुःशा-सन! यह रथ हाकनेवाला भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम्हीं जाकर उस गर्वीली श्रीरत को ले श्राश्रो।"

दुरात्मा दु:शासन के लिए इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती थी। खुशी-खुशी वह द्रीपदी के रिनवास की ओर चल दिया। वह निर्लं शिष्टता को ताक में रखकर सीधे द्रीपदी के कमरे में घुस गया और बोला, "अरी सुन्दरी, आओ ! अब नाहक देर क्यों कर रही हो ? तुम्हें जीत लिया है तो शरमाती क्यों हो ? कौरवों की बनकर रहना ! हमने कुछ अन्याय तो किया नहीं। न्यायोचित ढंग से तुम्हें प्राप्त किया है। सभा में चलो ! भाई खुलाते हैं। " कहते-कहते वेशर्म दु:शासन ने द्रौपदी का कोमल हाथ पकड़ कर खींचना चाहा!

तीर की चोट से व्याकुल हरिग्णी की भाति आर्तानाद करती हुई द्रौपदी शोकातुर होकर अन्तःपुर में भाग चली। दुःशासन ने वहाँ भी उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। फिर उसने द्रौपदी के गुँथे बाल बिखेर डाले, गहने तोड़-फोड़ दिये और उसी अस्त-व्यस्त दशा में उसे वाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ख्रोर ले जाने लगा।

धृतराष्ट्र के वेटे राज्ञसी दु:शासन के साथ भारी पाप करने पर उतारू हो गये।

x x x

सभा में जाकर द्रौपदी ने अपना असीम क्रोध पी लिया और गंभीर स्वर में उपस्थित वृद्धों को लद्ध्य करके वोली—''चौसर के मँजे हुए खिलाड़ी और धोखेवाज लोगों ने कुचक रचकर राजा युधिष्ठिर को अपने जाल में फँसा लिया और मेरी बाजी उनसे लगवाई भी तो आप सज्जनो ने कैसे उसे मान लिया? पहले जो खुद ही अपने-आपको पराधीन कर चुका हो—जिसकी स्वतंत्रता छिन गई हो—वह कैसे अपनी पत्नी की वाजी लगा सकता है! यह कहा का न्याय है कि वह स्त्री भी पराधीन समभी जाये? कितने ही कुरू-कुल के सज्जन यहाँ हैं! आप लोगों के भी पत्नियाँ, बहू, वेटियाँ हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये, मेरी आपित का समाधान कीजिये।"

पाचालराज-कन्या को यो ब्रार्त्त स्वर में पुकारती ब्रौर ब्रनाथिनी-सी विकल देखकर भीमसेन कड़ककर वोले—''युधिष्ठिर! गये-गुजरे लोग भी, जुआ खेलना ही जिनका पेशा होता है, अपनी रखेल स्त्रियो तक की बाजी नहीं लगाते, किंतु आप अन्धे होकर द्रुपदराज की कन्या को हार बैठे ब्रीर धूर्तों के हाथों उसका अपमान कराया और पीड़ा पहुँ चाई इस भारी अन्याय को मैं देख नहीं सकता। आप ही के कारण घोर पाप हुआ है। भाई सहदेव! कहीं से जलती आग ले आ! जिन हाथों से युधि-ष्ठिर ने जुआ खेला, उन्हीं को मैं जला डालू ?"

भीमसेन को आपे से बाहर देखकर आर्जुन ने उसे रोका और धीरे से कहा—''भैया! सावधान! इससे पहले तुमने कभी ऐसी वाते नहीं की। हमारे शत्रुओं के रचे हुए कुचक्र ने हमारी भी बुद्धि फेर दी और हमको धर्म छोड़कर अधर्म की ओर ले गया। यदि हम इस जाल में फॅस गये तो शत्रुओं का उद्देश्य पूरा हो जायेगा? इसलिए सावधान!

श्रर्जन की वातों से भीमसेन क्क गये और उन्होंने श्रपने को सम्हाल लिया श्रीर कोध पीकर रह गये।

द्रीपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर युतराष्ट्र के एक वेटे विकर्ण को बड़ा दु:ख हुआ। वह वोला-- ''उपस्थित च्चित्रय वीरो! क्या कारण है कि इतना भारी ग्रान्याय होते देखकर भी ग्रापने चुप्पी साध ली है ? मैं उम्र में आप लोगों से छोटा हूं। फिर भी वूढ़े अनुभवी लोग जब चुप हैं तो मुक्ते वोलना ही पड़ता है। सुनिये, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया। वे धोखा खाकर इस जाल में फॅस गये ग्रौर श्रपनी स्त्री की वाजी लगा दी । यह न्यायोचित नहीं है । दूसरी वात यह कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर ही की पत्नी नहीं, यल्कि पाँचो पाडवों की है। इसलिए उसकी वाजी लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं। इसके श्रालाना एक बार युधिष्ठिर खुद श्रापनी वाजी लगाकर हार गये तो फिर द्रीपदी की वाजी लगामें का उनको अधिकार ही क्या रहा ? मेरी एक और श्रापत्ति यह है कि द्रौमदी का नाम शकुनी ने पहले लिया था श्रीर वृधिष्ठिर को उसकी वाजी लगाने के लिए उकसाया था। च्त्रिय लोगों ने चौसर के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिलकुल विरुद्ध है। किसी चीज की बाजी लगाने की सलाह विपच् का खिलाड़ी कैसे दे सकता है। इन सव बातों के -आधार पर में इस खेल को नियम-विरुद्ध ठहराता हूं। मेरी राय में द्रौपदी नियम-पूर्वक नहीं जीती गई।"

युवक विकर्ण जब वोल चुका तो इकट्ठे लोगो के ईश्वर प्रदत्त विवेक पर से मानो परदा हट गया। समा में वड़ा कोलाहल मच गया। सब एक स्वर से विकर्ण की प्रशंसा करने लगे और वोले—"धर्म की रज्ञा हो गई। धर्म की रज्ञा होगई।"

इतने में कर्ण उठ खड़े हुए श्रीर कुद्ध होकर वोले—''विकर्ण, श्रमी तुम बच्चे हो। समा में इतने बड़े-बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे वोल पढ़ें ! बड़े श्राये तर्क-वितर्क करने वाले ! जैसे श्राग सुलगाने वाली फूं कनी को वही श्राग जला देती है उसी तरह तुम भी उसी कुल का सर्वनाश करने पर तुले हुए हो, जिसमें तुम्हें जन्म मिला है। नासमक्क, उतावले कहीं के ! श्रुधिष्ठिर ने पहली ही बाजी में श्रपनी सारी संपत्ति खो दी थी। उसी घड़ी इस स्त्री को भी तो खो दिया था ? इसपर श्रीर वादविवाद

कैसा ? जब युधिष्ठिर की सारी संपत्ति शकुनी की हो चुकी है तो इन-के शरीर पर जितने कपड़े हैं ये भी सब शकुनी के हो चुके हैं। वस ! इसमें शंका की या आपित्त की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई दु:शासन! इन पाएडवो के और द्रौपदी के कपड़े और गहने सब उतारकर शकुनी को दे दो !"

कर्ण की बातें क्या थी, सानो पाडवों पर वज़ टूट पड़ा। फिर भी पॉचों भाइयों ने यह सोचकर कि ऋभी धर्म की परीत्ता शायद होना बाक़ी है, ऋपने ऋंगोछे उठाकर सभा में फेक दिये।

यह देखकर दु:शासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़ कर खीचने लगा। बिचारी द्रौपदी क्या करे! मनुष्यों से सारी आशा छोड़कर उसने ईश्वर की शरण ली और आर्त्त स्वर में पुकार उठी— ''जगदीश! परमात्मन्! अब तू ही मेरी लाज रख! तू मुक्त/दीन अवला को न छोड़ देना! तेरी शरण लेती हूं! दीनवन्थो! मेरी चुन! मुक्ते बचा।" कहती-कहती शोक-विह्नल द्रुपदकन्या तत्काल ही मूछिंत हो गई।

उस समय सभा वालों ने एक श्रद्धुत चमत्कार देखा। दुःशासन द्रौपदी का वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वह खींचता गया त्यों-त्यों वस्त्र भी बढ़ता ही गया। श्रालौकिक शोभा वाले वस्त्रों के सभा में ढेर लग गए!

त्रंत मे खीचते-खींचते दु:शासन की दोनो भुजाएँ थक गई। हाफता हुत्रा वह थकान से चूर होकर बैठ गया। यह दैवी चमत्कार देखकर सभा के लोगों मे कंपकंपी-सी फैल गई और धीमे स्वर में बाते होने लगी।

इतने में भीमसेन उठे। उनके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊँचे स्वर में उन्होंने यह भयानक प्रतिज्ञा की—''शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत-वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुःशासनं की छाती फाड़कर इसके गरम खून से अपनी प्याम न बुभा लूंगा तवतक इस संसार को छोड़कर पितृ लोक नहीं जाऊँगा।" भीमसेन की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे।

श्रचानक सियार बोलने लगे। गधों के रेंकने श्रौर मांसाहारी चील-कौश्रों के चीखने की मनहूस श्रावाज चारों श्रोर से श्राने लगी।

#### × × ×

धृतराष्ट्र ने ताड़ लिया कि जो दुर्घटना घट चुकी थी, उससे मेरे वश का श्रामूल उच्छेदन होने की सम्भावना है। श्रापसी वैर-विरोध की जो श्राग भड़क उठी है वह बुक्ताये न बुक्तेगी श्रीर उससे मेरे वेटो पर वड़ी भारी श्राफ़त श्रा जायगी। यह स्थिति समक्त धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को श्रपने पास बुलाया श्रीर दुर्योधन श्रादि लोगों पर उसके श्रसीम कोध श्रीर घृणा को दूर करने तथा उसको समक्ता कर शान्त करने का प्रयत्न किया। द्रौपदी से मीठे स्वर में वह बोले—''पाचाल-राजकन्ये! मेरी प्यारी वहू! तुम्हें कौनसा वरदान दूं श्र बताश्रो तो!"

युधिष्ठिर से धृतराष्ट्र वोले—"श्रजातशत्रु युधिष्ठिर! जीते रहो, कुशल से रहो! दुर्योधन की करत्त से मन भारी न कर लेना। अपनी माता गाधारी श्रौर मुक्त अन्धे की खातिर इन लड़कों की भूल-चूक माफ़ कर देना। पाँसा खेलकर जो राज्य-संपति एवं स्वाधीनता खो चुके हो उन्हें में वापस दिलाये देता हूं। इनको लेकर इन्द्रप्रस्थ लौट जाश्रो श्रौर मुख श्रौर स्वतंत्रतापूर्वक वहाँ रहो।"

#### x x x

धृतराष्ट्र के यो कहने पर भी युधिष्ठिर और उनके भाइयों का मन शान्त न हुआ। खेल में जो हार चुके थे उसे यो वापस लेना उन्हें मुनासिव न लगा। ठीक ही कहा है कि 'विनाश काले विपरीत बुद्धिः'। मुसीवत और विपताएँ जब आ जाती हैं तो मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। पृथ्वी का बोक्त कम होना था, अतः धर्मात्मा युधिष्ठिर की बुद्धि में किल ने प्रवेश कर लिया और अनुचित काम करने पर उनको विवश कर दिया। सबके रोकने पर भी युधिष्ठिर फिर से पासा खेलने बैठ गये। इस दफा यह शर्त रही कि जो हारे वह अपने माइयो समेत वारह वरस वन में रहे और एक वरस ऐसे छिपकर कहीं रहे कि बन्धु-जनों को उनके ठिकाने का पता न होने पाये। यह शर्त मानकर युधिष्ठिर ने पासा फेंका ऋौर हार गये।

पॉचों पांडवो ने वनवास की दीचा ले ली श्रौर सभा के लोगों से विदा होकर वन मे चले गये। उपस्थित लोगों ने लज्जा के मारे सिर भुका लिया।

### : 20:

# धृतराष्ट्र की चिन्ता

पाँचों पाडव द्रौपदी को साथ लिये वन की छोर जाने लगे। उन-को देखने की इच्छा से सड़कों पर नगर के लोगो की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इतनी थी कि सड़कों पर चलना असंभव था। ऊँचे भवनों मे, मन्दिरों के गोपुरों (बुरजो) और पेड़ों पर बैठे लोग पाडवों को देखने लगे। स्त्रियाँ अद्यालिकाछों में तथा भरोंखों से देख रही थी। राजाधिराज अधिष्ठिर को, जो छत्री और बाजों के समेत रथारूढ़ होकर जाने योग्य थे, वलकल और मृगचर्म पहने, पैदल जाते देख लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने 'हाय' 'हाय' की, कुछ ने 'छी: छी:' करके कौरवों को धिकारा। सबकी आँखों में आसू उमड़ आये।

धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला मेजा श्रीर उनके श्राने पर पूछा—"विदुर, पॉडु के बेटे श्रीर द्रीपदी कैसे जा रहे हैं ? मैं श्रन्धा हूं ! देख नहीं सकता। तुम्हीं बताश्रो, कैसे जा रहे हैं वे ?"

विदुर ने कहा—"कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढॉक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ वालू लिये उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव ने सारे शरीर पर धूल रमा ली है। ये सब युधिष्ठिर के पीछे-पीछे जा रहे हैं। द्रीपदी ने विखरे हुए केश से सारा मुख ढक लिया है और आसू बहाती हुई युधिष्ठिर

का श्रनुसरण कर रही है। पुरोहित धौम्य कालदेव की स्तुति में सामवेट के छन्द सस्वर गान करते हुए साथ-साय जा रहे हैं।"

यह वर्णन सुनकर घृतराष्ट्र की ग्राशंका ग्रीर चिन्ता पहले से भी ग्रिधिक प्रवल हो उटी। उन्होंने वड़ी उत्कंठा से पूछा—''ग्रीर नगर के लोग क्या कह रहे हैं ?''

विदुर ने कहा—"महाराज! सुनिये। प्रत्येक जाति श्रौर वर्ण के लोग एक स्वर से यही कह रहे हैं कि पाड़ के वेटों को धृतराष्ट्र ने लालच में पड़कर जंगल में मेज दिया। कहते हैं—"हा देव! हमारे श्रधीश, हमारे नायक, नगर छोड़कर जा रहे हैं! कुठवंश के चृद्धों को धिकार है, जिन्होंने नासमभ लड़को का-सा व्यवहार किया! धिकार है धृतराष्ट्र को श्रौर उनके लालच को!" इस तरह नगर के सभी लोग हमारी निन्दा कर रहे हैं। नीले श्राकाश में विजली कांधने लगी। पृथ्वी काप उठी। श्रौर भी कितनी ही श्रिनष्ट की सूचनाएँ हुई।"

विदुर घृतराष्ट्र के साथ यो वाते कर ही रहे थे कि इतने मे नारद-मुनि कही से उधर ग्रा निकले। उन्होंने घृतराष्ट्र को बताया कि दुर्योधन के पाप कर्म के कारण ग्राज से ठीक चौदह वरस वाद सारे कीरवों का नाश हो जायगा। यह भविष्यवाणी सुनाकर देविष नारद जिस प्रकार एकाएक ग्राये थे वैसे ही चले गये।

यह सब सुनकर दुर्योधन और उसके साथी भय से कापते हुए आचार्य द्रोख के पास गये और उनके आगे गिड़गिड़ाने लगे— "आचार्य! सारा राज्य आप ही का है। तम आप ही की शरण हैं। आप हमारा साथ न छोड़ें।"

इस पर द्रोणाचार्य वोले—''सममदार लोगों का मत है कि पाएडव देवता के ग्रंशावतार हैं, ग्रजेय हैं! में भी यह जानता हूं। परन्तु फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली हैं, सो मैं उन्हें ठुकरा नहीं सकता। जहा तक मुम्तसे बन पड़ेगा, हृदयपूर्वक प्रेम के साथ उनकी सहायता किया करूँगा। किंतु विधि के त्रागे किसी का बस नहीं चलता। वनवास की श्रवधि पूरी होने पर पाएडव बड़े क्रोध

के साथ लौट ग्रायेंगे। उनका ससुर द्रुपद मेरा शत्रु है। एक बार उस पर क्रुद्ध होकर मैंने उसे ग्रपमानित किया था। उस ग्रपमान का बदला लेने ग्रीर मुक्ते मारने के लिए एक पुत्र की कामना करते हुए द्रुपद ने यज्ञ किया था ग्रीर उसके फलस्वरूप उसके घृष्टद्युम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुन्ना है। मेरे शत्रु राजा द्रुपद के साथ पारडवों की जो गहरी मित्रता एवं सम्बन्ध हुन्ना है, लोग कहते हैं कि वह मेरे वध ही के हित विधि का रचा हुन्ना एक कुचक है। तुम लोगों की करत्तों से उसी लोकमत की पृष्टि हो रही है। तुम्हे सावधान किये देता हूं, तुम लोगों का ग्रन्त ग्रब दूर नहीं है। जो कुछ पुर्य-कर्म करना हो, वड़े-बड़े यज्ञ करने हो, सुख-मोगना हो सब ग्रभी कर लो। विलंब न करना। ग्राज से चौदह वरस बाद तुम पर भारी विपदा पड़ने वाली है। दुर्योधन, मेरी सलाह मानो तो पाडवों से सिध कर लो। उसी में तुम्हारा मला है। मैंने ग्रपनी राय दे दी। ग्रागे तुम्हारी जो इच्छा।"

द्रोणाचार्य की बातें दुर्योधन को जरा भी पसन्द न आईं।

× × ×

''राजन्, त्र्याजकल श्राप दुःखी क्यो रहते हैं ?'' संजय ने राजा धृतराष्ट्र से पूछा ।

''पाडवों से वैर मोल लेने पर निश्चिन्त रह ही कैसे सकता हूं ?'' ग्रन्धे राजा ने उत्तर दिया।

सजय बोले—''श्राप सच कह रहे हैं। जिसका नाश होना निश्चित हो, उसकी बुद्धि फिर जाती है। वह भटें को बुरा और बुरे को भला समस्तने लग जाता है। प्रारव्ध लाठी से किसी का सिर थोड़े ही फोड़ता है। जिसे दर्ख देना हो उसका विवेक हर लेता है, जिससे भलाई के अम में वह बुराई कर बैठता है और अपने श्राप ही नाश के गड्ढे में गिर जाता है। आपके वेटो की भी यही बात है। उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया और अपने ही हाथो अपने सर्वनाश का गड्ढा खोद लिया।"

''समभ्रदार विदुर ने वह सलाह दी थी, जो धर्म एवं राजनीति के

श्रनुक्ल थी। किंतु मैंने उसे ठुकरा दिया श्रीर श्रपने नासमक्त केंटे की बात मान ली। हमें धोखा हो गया।" धृतराष्ट्र ने पश्चाताप के साथ कहा।

#### x x x

विदुर बार-बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते कि आप पाडवों के साथ संधि कर ले। कहते—"आपके वेटों ने घोर पाप किया है जो युधिष्ठिर को प्रवंचना में डाल दिया। अपने वेटों को कुमार्ग से सही रास्ते पर लाना आप ही का कर्त्तव्य है। आपको ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए कि जिससे पाडवों को आपका दिया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाये। युधिष्ठिर को वन से वापस जुला मेर्जे और अपने पुत्रों तथा पाडवों में संधि करवा दें। यदि दुर्योधन आपकी सलाह न मार्ने तो उसको वस में करना आप ही का कर्त्तव्य है।" विदुर अक्सर इसी भॉति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे।

ं विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू-शुरू में वे विदुर की ये वातें सुन लिया करते थे। परन्तु बार-बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते-सुनते वह ऊब उठे।

एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र भुं भलाकर बोले—''विदुर ! तुम हमेशा पाडवों की तरफदारी करके मेरे वेटों के विरुद्ध बातें किया करते हो। मालूम होता है कि तुम हमारा भला नहीं चाहते, नहीं तो फिर बार-बार कैसे कहते कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ। दुर्योधन मेरे कलेजे का दुकड़ा है, उसे कैसे दुकरा दूँ ? ऐसी सलाह देने से क्या फायदा हो सकता है जो न न्यायोचित है, न मनुष्य स्वभाव के अनुकूल ही। तुम पर से मेरा विश्वास उठ गया है। मुभे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। अगर चाहो तो तुम भी पाडवों के पास चले जाओ !"

धृतराष्ट्र यह कहकर वड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किये विना अन्त:पुर में चले गये।

विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है।

उन्होंने तुरन्त अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस श्रोर तेजी से चल पड़े, जहा पाडव अपना वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे।

× ×

विदुर के चले जाने पर बूढ़े धृतराष्ट्र श्रीर भी चिन्तित हो गये। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। मेरी इस ग़लती से तो पाडवो की ही ताकत बढ़ेगी। विदुर को भगाकर तो भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया श्रीर कहा—''संजय! मैंने श्रपने प्रिय भैया विदुर को वहुत बुरा-भला कह दिया था। इससे वह गुस्सा होकर वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समभा- बुभाकर मेरे पास वापस ले श्राश्री।"

धृतराष्ट्र की वात मानकर संजय जंगल में पाडवों के ग्राश्रम में जा पहुँचे। देखा, पाडव मृगचर्म पहन ऋषि-मुनियों के संग धर्म-चर्चा कर रहे हैं ग्रौर विदुर भी उन्हीं के साथ हैं। विदुर से संजय ने वड़ी नम्नता के साथ कहा—''धृतराष्ट्र ग्रपनी भूल पर पछता रहे हैं। ग्राप यदि ग्रय लौटेंगे नहीं तो वे ग्रपने प्राण छोड़ देंगे। ग्राप ग्रमी वापस लौट चलिए।"

यह वात सुनकर धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर त्र्यादि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े।

हस्तिनापुर पहुँचकर विदुर जब धृतराष्ट्र के सामने गये तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गद्गद् स्वर में वोले— ''निर्दोष विदुर! में उतावली में जो बुरा-मंला कह वैठा, उसका बुरा न मानना और मुक्ते ज्ञा कर देना।"

× × ×

एक वार महिषं मैत्रेय धृतराष्ट्र की राज-समा मे पधारे । राजा ने उनका समुचित ग्रादर-सत्कार करके प्रसन्न किया । फिर महिषं से हाथ जोड़कर पूछा-"भगवन् ! कुरुजागल के वन में ग्रापने मेरे प्यारे वेटे वीर पाडवों को तो देखा होगा । वे कुशल से तो हैं ? क्या वे वन ही में रहना चाहते हैं ? हमारे कुल में आपसी मित्रभाव कहीं कम तो नहीं हो जायेगा ? आप मेरी शंका समाधान करने की कृपा करें।"

महिषं मैत्रेय ने कहा—"राजन् ! काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी मेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि-मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आये हुए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुक्ते वताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूं। आपके और भीष्म के जीते जी ऐसा नहीं होना चाहिए था।"

इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी श्रोर देखकर कहा—''राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं, सुनो। पाडवो को धोखा देने का विचार छोड़ दो। वे वड़े बीर हैं। महाराज कृष्ण एवं हुपद उनके रिश्तेदार हैं। उनसे वैर मोल न लो। उनके साथ सान्ध कर लो। इसी में तुम्हारी भलाई है।"

ऋषि ने यों मीठी वातों से दुर्योधन को समभाया, पर जिद्दी व नासमभ दुर्योधन ने उनकी श्रोर देखा तक नहीं। कुछ बोला भी नहीं। विलक श्रपनी जाँघ पर हाथ ठोंकता श्रीर मुसकराता खड़ा रहा।

तुर्योधन की इस दिठाई को देखकर महर्षि बड़े कोधित हुए। उन्होंने कहा—''दुर्योधन, श्रपने धमएड का फल तुम श्रवश्य पाश्रोगे। लड़ाई के मैटान मे भीमसेन की गदा से तुम्हारी जाँध टूटेगी श्रौर इसीसे तुम्हारी मृत्यु होगी।"

वृतराष्ट्र ने फौरन उठकर मुनि के पाँच पकड़ लिये श्रौर चिनय की— "महिप ! शाप न दें । क्रुपा करे ।"

मुनि ने कहा—''राजन् ! यदि दुर्योधन पाडवों से सन्धि कर लेंगा, तो मेरे शाप का प्रभाव नहीं होगा । वरना वह होकर ही रहेगा ।" कहते-कहते महर्षि उठे और सभा से चले गये ।

# श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा

सौभराज शालव, शिशुपाल के मित्र थे। उन्हें जब खवर मिली कि श्रीकृष्ण के हाथो शिशुपाल का वध हो गया है तो उनसे न रहा गया। श्रीकृष्ण पर उन्हें असीम क्रोध हो ग्राया। तत्काल ही एक भारी सेना इक्ट्ठी करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी और नगर को चारो तरफ से घेर लिया। श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ से लौटे नहीं थे। इस कारण उनकी ग्राउपस्थित मे राजा उग्रसेन ने द्वारका की रक्षा का प्रवन्ध किया।

महाभारत में द्वारका के घेरे जाने का जो वर्णन है, उसे पढ़ते-पढ़ते ऐका भ्रम हो जाता है कि कही हम श्राजकल की लड़ाई का वर्णन तो नहीं पढ़ रहे हैं! उन दिनों के युद्ध की कार्रवाइयाँ श्रोर तरीके ठीक श्राजकल के-से मालूम होते हैं।

द्वारका का किलेबन्द नगर एक टापू में वसा था। शत्रु के आक्रमण से बचाव के लिए हर प्रकार का बन्दोबस्त किया गया था। दुर्ग की बनावट ही ऐसी थी कि उसमें हजारों सैनिक सुरिच्चित रहकर लड़ सकते थे। दुर्ग पर कई यंत्र लगे हुए थे। जमीन खोद कर कई सुरंग के रास्ते बनाये गए थे। किलों के अन्दर तरह-तरह के हथियारों, पत्थर फेकने वाली कलों, यहा तक कि वारूद के भी 'गोदाम' भरे पड़े थे। सूरमों के कितने ही दल दुर्ग के अन्दर पहले ही से तैयार रखे गए थे। और कितने ही जवान नये सिरे से भरती किये गए थे। शत्रु के भेरा डालते ही उग्रसेन ने डोडी पिटवा दी कि नगर के अन्दर ताड़ी जैसी नशीली चीजों का सेवन करना मना है। साथ ही नट-नटियों और तमाशा दिलाने वालों को नगर से निकाल दिया गया। जहां कही भी समुद्र पार करने के लिए पुल बने थे उन्हें तोड़ दिया गया। जहां बहुर पर

ही रोक दिये गए। किले के चारों श्रोर की खाइयों में लोहे की स्लिया गाड़ दी गई। किले की दीवारों की मरम्मत करादी गई। रास्तो पर जहा-तहा कटीले तार की वाड़ लगा दी गई।

वैसे भी द्वारका-नगरी दुर्गम थी श्रीर शालव के भेरा डालने के वाद तो उसको श्रीर भी सुरिक्तित बनाने का प्रवन्ध कर दिया गया । लोगों के श्राने-जाने पर सख्त पावन्दिया लगाई गई। मुहर लगे हुए श्रनुमित पत्रों के वगैर शहर से न कोई वाहर से श्रन्दर श्रा ही सकता था। सैनिकों का वेतन वढ़ा दिया गया। भिन्न-भिन्न विभागों के कर्मचारियों का भी वेतन वढ़ा दिया गया श्रीर नियत समय पर दिया जाने लगा। सेना में जो जवान भरती हुए उनको श्रच्छी तरह जाच लिया जाता था।

इस प्रकार द्वारका सव तरह से सुरिक्ति थी। शालव को वड़ी निराशा हुई श्रौर वह भेरा उठाकर भाग गया।

श्रीकृष्ण जब द्वारका लौटे तो उन्होंने देखा कि शालव के श्राक्रमण के कारण द्वारका के लोगों को वड़ी मुसीवत उठानी पड़ी है। यह देख कर श्रीकृष्ण को वड़ा क्रोध श्राया श्रीर उन्होंने सौभ्देश पर चढ़ाई कर के शालव को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया।

इसी वीच हस्तिनापुर में हुई घटनाश्रो की खबर श्रीकृष्ण को मिली। उन्हें यह भी पता लगा कि पाँचों भाई, द्रौपदी समेत, वन में चले गये हैं। वे फौरन ही उस वन को चल पड़े, जहा पाएडव ठहरे हुए घे।

कितने ही राजवंशों के लोगों का पाएडवों से वड़ा स्नेह था तथा उनको वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। जब इन सब ने सुना कि श्रीकृष्ण पाएडवों से मेंट करने जंगल में जा रहे हैं तो वे भी उनके साथ हो लिये। इस प्रकार चित्रय राजाश्रों का एक भारी दल पाएडवों के श्राश्रम में जा पहुंचा।

दुर्योवन श्रौर उनके साथियों की करत्तों का हाल जब श्रीकृष्ण श्रौर दूसरे पाण्डव-मित्रों को मालूम हुश्रा तो उनके क्रोध का टिकाना न रहा। एक स्वर से सबने कहा—"दुराचारी कारवों के खून से हम पृथ्वी की प्यास बुक्तावेंगे।"

श्रागन्तुक राजा लोग जब श्रपने-श्रपने मन की कह चुके तो द्रौपदी श्रीकृष्ण से मिलीं। श्रीकृष्ण को देखते ही उसकी त्राखों से गंगा-यमुना बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली—''मैं एक ही वस्त्र पहने हुए थी, जब दुष्ट दु:शासन मेरे केश पकड़ कर भरी सभा में मुक्ते घसीट ले गया। धृतराष्ट्र के बेटो ने मेरा कितना अपमान किया था, कैसी हॅसी उड़ाई थी मेरी। पापियो ने समस लिया था कि मैं उनकी लौंडी ही बन गई हूं। भीष्म और घृतराष्ट्र तो मानो भूल ही गये कि मैं उनकी बहू हूं अौर द्रुपद राजा की कन्या हूं। मेरे पति भी मुक्ते इस अपमान सेन बचा सके। हे जनार्दन ! नीच दुष्टो से मैं सताई गई स्त्रौर सारी सभा देखती ही रही। भीम का शारीरिक बल किसी काम का न रहा, श्रर्जुन का गायडीव धनुष भी निकम्मा-सा पड़ा रहा। मैं दीन, ग्रसहाय-सी सव सहती रही। संसार में जो बिलकुल ही कमजोर होंते हैं वे भी अपनी स्त्री का बचाव किसी-न-किसी प्रकार त्र्यवश्य कर लेते हैं। किन्तु राजाधिराज पाडु की वहू और वीर पाडवों की पत्नी होकर भी मैं अनाथिन-सी अपमानित हुई श्रौर किसी ने चूं तक न की! दुष्टों ने मेरे केश पकड़ कर खींचे। जिस पापी दुर्योधन की त्राज्ञा से ये घोर कर्म हुए उस पापी को जीते रहने का अधिकार ही कैसे रहा ? फिर भी उसकी अोर किसी ने उँगली तक न उठाई। इस तरह श्रपमानित होने के बाद मेरा जीना वेकार है। मधुसूदन, मेरे न पति है, न पुत्र, न बन्धु ही। मेरा कोई नहीं रहा। श्रीर श्राप भी मेरे न रहे !" यह कहते-कहते द्रौपदी के कोमल होंठ फड़कने लगे । उसके शब्द चिनगारियो से मालूम हुए। विशाल श्रॉलों से गरम-गरम श्रॉसुश्रों की धारा बहने लगी श्रीर कलेजा मुंह को श्राने लगा। वह श्रागे न बोल सकी।

इस प्रकार करुग-स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्रीकृष्ण ने वहुत समभाया श्रौर धीरज वंधाया। वह वोले ''वहन द्रौपदी! जिन्होने तुम्हारा श्रपमान किया है, उन सबकी लाशे लड़ाई के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूं कि पाडवो की हर प्रकार सहायता करूंगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम

सम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। चाहे त्राकाश ट्रूट कर गिर जाये, चाहे हिमालय फटकर विखर जाये, चाहे पृथ्वी दुकड़ों में वंट जाये, चाहे समुद्र का पानी सूख जाये, मेरा यह वचन भूटा नहीं होगा।"

श्रीकृष्ण की इस प्रतिज्ञा से द्रौपदी का मन खिल उठा। श्रांखों में श्रास् भरे श्रर्जुन की श्रोर श्रर्थ-भरी दृष्टि से द्रौपदी ने देखा। श्रर्जुन भी द्रौपदी को सात्वना देने हुए बोला—''हे सुनयने ! श्रीकृष्ण का वचन भूटा नहीं हो सकता। वही होगा जो उन्होंने कहा है। तुम धीरज धरो।'' श्रर्जुन ने निश्चय पूर्वक कहा।

वृष्टचुम्न ने भी वहन को सान्त्यना दी श्रीर समभाते हुए कहा कि श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन की प्रतिशाएँ किस प्रकार पूरी होगी। उसने कहा कि द्रोणाचार्य को मैं, भीष्म को शिखरडी, दुष्टात्मा दुर्योधन को भीमसेन श्रीर स्त-पुत्र कर्ण की श्रर्जुन लड़ाई के मैदान में मौत के घाट उतारेंगे।

श्रीकृष्ण ने कहा—"में द्वारका में नहीं था। यदि होता तो चौसर का यह खेल ही न होने देता। धृतराष्ट्र के न बुलाने पर भी सभा में पहुंच ही जाता ग्रीर भीष्म, द्रोण, कृप जैसे बुजुरों को उचित ढंग से समभा- बुम्ताकर इस नाशकारी खेल को ककवा देता। कुम्ते शालव राजा से लड़ने के लिए द्वारका छोड़ कर जाना पड़ा था। शिशुपाल को जो मैंने राजस्य यश के समय पर मारा था सो उससे नाराज होकर शालव ने द्वारका के राज्य पर जबर्दस्त घेरा डाल दिया था। हस्तिनापुर से द्वारका जाने पर मुम्ते इस बात का पता लगा तो मैंने शालव का पीछा किया ग्रीर उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। शालव को मौत के घाट उतार कर द्वारका लौटने को था कि रास्ते में हस्तिनापुर में हुए इस महा ग्रान्थ की खबर मुक्ते मिली। बस, उसी घड़ी तुम लोगो से मिलने चला ग्राया। जैसे बाध के टूट जाने पर जल को रोका नहीं जा सकता ठीक उसी तरह तुम्हारे इस दुख को ग्रामी तुरन्त तो दूर करना संभव नहीं है; लेकिन वह दूर तो करना ही है।"

इसके बाद श्रीकृष्ण पागडवों से विदा हुए। साथ में त्रार्जुन की

पत्नी सुभद्रा श्रौर उसके पुत्र श्रभिमन्यु को वे द्वारकापुरी लेते गय। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टसुम्न पाचालदेश की श्रोर खाना हो गया।

### : 38 :

# पाशुपतास्त्र

पाचो पाडव द्रौपदी के साथ वन में रहने लगे। शुरू-शुरू में सुधिष्ठर की सहनशीलता की द्रौपदी और भीमसेन बड़ी-बड़ी आलोचना किया करते थे। इन तीनों में जोर की बहस छिड़ जाया करती। द्रौपदी और भीमसेन शास्त्रों तथा सूक्तियों का प्रमाण देकर कहते कि चित्रय का धर्म कोध ही है, न कि च्रमा या सहनशीलता। वह कहता—सहनशीलता तो चित्रयों को अपमान के गड्डे में गिरा देती है. पर इन वातों से युधिष्ठिर कभी विचलित न होते। वे कहते—मैं अपनी प्रतिशा नहीं तोड़ सकता। सहनशीलता और च्रमा हरेक जाति और वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यह सुन भीमसेन और विगड़ता। वह चाहता था कि वनवास की अवधि पूरी होने से पहले ही दुर्योधन आर उसके साथियों पर अचानक हमला कर दिया जाय और उनका काम तमाम करके राज्य पर फिर से अधिकार जमा लिया जाय।

युधिष्ठिर को ताना देते हुए वह कहता—''भाई साहब, तत्व की वाते आप करते तो खूब हैं; पर उनका मतलब भी आपकी समक्त में आता है ? जैसे कोई वेद-मन्त्रों को उनका मतलब जाने बिना ही रटता फिरे और उसीसे संतुष्ट हो जाये, वैसे ही आप भी शास्त्रों की वाते रट रहे हैं। आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। चित्रय होकर आप ब्राह्मणों की-सी नरमी बरतना चाहते हैं। न तो यह आपको सोहता है, न इससे हमारा काम ही बनेगा। चित्रय को तो चाहिए कि वह निर्दयता और कोध से काम ले। वे ही उनके गुण हैं, न कि सहन-शीलता। शास्त्र भी तो यही कहते हैं ? हम वीर चित्रय हैं। हमारे लिए क्या यह

उचित है कि कुचाल चलनेवाले धृतराष्ट्र के बेटों की खबर लिये वग़ैर ही उनको छोड़ दें ? धिकार है उस च्त्रिय को जो छल-प्रपंच रचनेवाले शत्रुश्रों को तत्काल ही उनके किये का फल न चखावे! ऐसे च्त्रिय का जन्म ही बेकार है, विलक में तो कहूगा कि कुचक-रचनेवालों का वध करने पर हमें नरक ही क्यों न जाना पड़े, वह स्वर्ग के बरावर होगा। त्र्यापकी यह सहनशीलता भी खूब है कि जिसके कारण नीच श्रीर धोखेबाज लोग हमारा राज्य छीनकर मौज उड़ा रहे हैं श्रीर हम यहाँ जंगल में पड़े रात भर तारे गिनते रहते हैं! हमारे लिए तो आपकी यह चमा-भावना आग से भी ज्यादा भयानक सावित हो रही है। ऋज न को ऋौर मुमको दिन-रात चिन्ता खाये जा रही है। ग्राप ग्रपने कर्त्तव्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ग्रौर कुछ प्रयत्न करने के वजाय यही रट लगाते रहते हैं कि प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। मैं पूछता हूं कि वह पूरी हो कैसे ? अर्जुन, जिसका यश सारे ससार में फैला हुन्ना है, इस तरह कैसे छिपकर रह सकता है कि कोई उसका असली परिचय जान ही न सके ? कहीं हिमालय पहाड़ को जरा-सी घास के अन्दर छिपाया जा सकता है? श्रीर नकुल श्रीर सहदेव छिपकर रहें भी तो कैंसे ? श्रीर द्र्पदराज की यह सुविख्यात पुत्री भी तो हमारे साथ है। वह कहाँ श्रीर कैसे छिपेगी ? तिस पर दुर्योधन के पास जासूसों की भी तो कमी नहीं है ! यदि हम इस दु:साध्य काम मे उताल हो भी गये तो धृतराष्ट्र के वेटे मेदिये लगाकर हमें खोज निकाल लेंगे। फिर क्या होगा ? नये सिरे से बारह साल का बनवास अगैर एक साल का अज्ञातवास फिर भोगना होगा। यह हम से कैसे हो सकेगा? इस प्रकार प्रतिज्ञा पूरी करना हमारे बस का तो है नही । बन में रहते हमें तेरह महीने पूरे हो चुके हैं। जैसे सोमलता के न मिलने पर किसी अरीर पत्ते से यह का काम चला लेते हैं वैसे ही हम भी आपद्धर्म के न्याय से काम ले सकते हैं। तेरह वरस की जगह तेरह महीने काफी हो सकते हैं। शास्त्रों का कहना है कि प्रवंचना में पड़कर जो प्रतिज्ञा की जाती है उसके टूट जाने पर प्रायिश्वत्त करके उसका दोष परिमार्जन किया जा सकता है। बैल पर बोभ लादना पाप होता है जरूर, लेकिन उस बैल को एक मुट्ठी घास खिलाने से उस थोड़े से पाप का प्रायिश्वत्त हो जाता है। इसलिए शत्रु का वध करने का निश्चय कीजियेगा। इससे बढ़कर धर्म चित्रयों के लिए श्रीर कुछ नहीं।"

भीमसेन श्रकसर इसी प्रकार उत्तेजित होकर बहस किया करता, लेकिन द्रौपदी का ढंग कुछ श्रौर था। दुर्योधन श्रौर दुःशासन के हाथों जो श्रपमान उसे सहना पड़ा था उसकी वह बार-बार याद दिलाती श्रौर शास्त्रो-पुराणों से प्रमाण देकर ऐसी जिरह करती कि स्वयं युधिष्ठिर भी चकरा जाते। वे ठंडी श्राह भरकर विचार में पड़ जाते। सोचते—इन लोगों पर धार्मिक वातों का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए वे नीतिशास्त्र का सहारा लेते श्रौर श्रपनी श्रौर शत्रु की ताकत की तुलना करके भीमसेन श्रौर द्रौपदी को समकाते।

वे कहते— "भूरिश्रवा, द्रोणाचार्य भीष्म, कर्ण, ग्रश्वत्थामा श्रादि बड़े-बड़े योद्धा शत्रु के पच्च में हैं। इसके श्रालावा दुर्योधन स्रौर उसके माई स्वयं युद्ध-कुशल हैं। छोटे-बड़े कितने ही राजा दुर्योधन के पच्च में चले गये हैं। भीष्म श्रौर द्रोणाचार्य यद्यपि दुर्योधन को श्रीधक नही मानते हैं, फिर भी वे उसका साथ छोड़ेंगे, ऐसा नहीं दीखता। युद्ध में दुर्योधन की खातिर प्राणों तक की बिल चढ़ाने को वे तैयार हैं। श्रयल योद्धा कर्ण शस्त्र-विद्या का पार पा चुका है। वह बड़ा ही उत्साही वीर है श्रौर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है श्रौर युद्ध के संचालन में भी उसे कमाल हासिल है। ऐसे-ऐसे कुशल योद्धा जब शत्रु के पच्च में हैं तो श्रभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उतावली से काम नहीं धनेगा।"

इस भाँति युधिष्ठिर श्रपने भाइयो की उत्तेजना कम करते श्रीर उनको सहनशील बनाये रखते।

इसी वीच एक बार न्यास जी से पाएडवो की भेट हुई। उन की सलाह मानकर पाएडवों ने निश्चय किया कि दिन्यास्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय जाकर तपस्या करनी चाहिए। इस निश्चय के अनुसार जब भाइयों से विदा लेने के बाद अर्जु न द्रौपदी से विदा मागने आया तो द्रौपदी ने उसे मातृवत् आशीर्वाद दिया और वोली—''अर्जु न, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो ! तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। माता कुन्ती ने तुमसे जो जो कामनाएँ की हों वे सब पूरी हों। हम सबके सुख-दुख, जीवन, मान एवं संपत्ति के तुम्ही आधार हो। अस्त्र प्राप्त कर कुशल-पूर्वक जल्दी लौटना।"

यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि तपस्या के निमित्त जब अर्जु न जाने लगे तो द्रौपदी के हृदय में मातृभाव प्रवल हो उठा था। प्रेम की जगह वात्सल्य ने ले ली थी। माता कुन्ती के स्थान पर स्वयं उसने अपने पति अर्जु न को आ्राशीर्वाद देकर विदा किया था।

#### × × ×

तपस्या के लिए ग्रज् न हिमालय की ग्रोर चल दिया। चलते चलते वह इन्द्रकील नामक पहाड़ी पर जा पहुँचा। वहा एक वूढे व्राह्मण से उसकी भेंट हुई।

"वचे ! कीन हो तुम ? कवच पहने, धनुष-वाण श्रीर तलवार लिये यहा कैसे भूल पडे वेटा ! यह तो तपोवन है । जिन लोगों ने कोध श्रीर वासना को त्याग दिया हो उन्हीं तपस्वियों के योग्य है यह स्थान । श्रस्त्र-शस्त्रों का तो यहा काम ही नहीं है । फिर चित्रयों के-से इस भेस में तुम यहा क्या करने श्राये हो ?" बूढे ब्राह्मण ने मुस्कराते हुए पूछा ।

त्रजु न त्रारचर्य-चिकत-सा खड़ा रहा। इतने में ब्राह्मग्-रूपी इन्द्र देवता त्रपने ग्रसली रूप में त्रजु न के सामने प्रकट हुए त्रौर बोले—''वत्स, तुम्हें देखने की इच्छा हुई, इसीलिए यहा ग्राया हूं। तुम्हें देखकर मेरा मन संतुष्ट हो गया। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मागो।''

त्रर्जु न ने हाथ जोड़ कर कहा—"मुक्ते दिव्य अस्त्र चाहिए। वही देने की कुपा करें।"

"धनंजय ! ऋस्त्रों को लेकर क्या करोगे ? जिस किसी सुख-भोग

की इच्छा हो वह मागो । ऊंचे लोकों की चाह हो तो वह मागो, दूंगा।" इन्द्र ने ऋर्जुन को परखने के लिए कहा ।

परन्तु श्रर्जुन विचलित न हुआ। बोला—''देवराज! मुक्ते सुख भोगने या ऊंचे लोकों में जाने की इच्छा नहीं है। द्रौपदी श्रौर श्रपने भाइयोंको वनमें छोड़ श्राया हूं। मुक्ते सिर्फ कुछ श्रस्त्रों की श्रावश्यकता है।"

हजार श्राखों वाले इन्द्रदेव श्रजुं न की दृढ़ता पर बड़े प्रसन्न हुए श्रीर बोले—'' महादेवजी की तपस्या करो। उनके दर्शन हो जायं तो तुम्हारी कामना पूरी होगी श्रीर तुम्हें दिव्यास्त्र भी प्राप्त होगे।'' कहकर इन्द्र श्रन्तर्धान हो गए।

इन्द्र के कथनानुसार श्रज् न महादेव का ध्यान करके तपस्या करने लगा। इस प्रकार वह कई दिन तक घोर तपस्या करता रहा।

× × ×

हिमालय की एक पहाड़ी के किसी वन में अर्जु न तपस्या में लीन था। एक बार पिनाक-पाणी महादेवजी पार्वतीजी के साथ व्याध के रूप में उसी वन में आ पहुंचे।

इतने में एक जंगली सुअर अर्जु न पर भापटा। अर्जु न चौंक उठा और गाडीव धनुप तानकर सुअर पर बागा चलाया । ठीक उसी समय पिनाक तानकर महादेवजी ने भी सुअर पर तीर मारा। दोनों तीर सुअर पर एक साथ लगे और उसके प्रागा पखेल उड़ गए।

''कौन है रे जंगली, जो एक श्रौरत को साथ लिये जंगल मे फिर रहा है ? जिस जानवर को मैंने लच्च बनाया था उस पर तूने कैसे तीर चलाया ?'' श्रजु न ने व्याध रूपी महादेव को डाटकर पूछा।

"ऐ बहादुर ! हम तो जंगली लोग हैं। जानवरों से भरे इस जंगल पर हमारा ही तो श्रिधकार है। पर तू बता कि इतना सुकुमार होकर इस जंगल में श्रकेला क्या कर रहा है ?" महादेव ने श्रजु न का मजाक उड़ाते हुए कहा। वे फिर बोले—"सुश्रर मेरे बागा से मरा है यह मानता है तो ठीक, नहीं तो मेरे साथ लड़कर जीत ले।

यह चुनौती सुनकर अर्जु न कुद्ध हो उठा अरीर मारे क्रोध के व्याध

पर ऐसे-ऐसे बाणो की बौछार करने लगा, जो साँप के समान काटने वाले थे। किन्तु क्या देखता हैं कि उन वाणों का व्याध पर कोई असर - ही नहीं हो रहा है। इस पर अर्जुन ने बाणों की अ्रौर भी जबरदस्त वर्षा की। पर व्याध के शरीर पर उनका उतना-सा ही प्रभाव हुआ जितना वर्षा की धारा का पहाड़ पर होता है। व्याध के मुख पर प्रसन्नता की भलक थी। यहा तक कि अर्जुन के सारे के सारे वाण समाप्त हो गए।

श्रव श्रज्ञंन का मन शंकित होगया। वह कुछ घवरा सा गया। फिर भी सभाल कर उसने धनुष की नोक व्याध के शरीर में भोंकने की कोशिश की। व्याध इस पर भी विचलित न हुआ। हंसते-हंसते उसने श्रज्ञंन के हाथ से धनुप छीन लिया। श्रजेय वीर श्रज्ञंन एक जंगली के हाथों हार खाकर चौक पड़ा, परन्तु उसने फिर भी हार नहीं मानी। तलवार खीच-कर व्याध पर टूट पड़ा श्रौर व्याध के सिर पर जोर का वार किया। किन्तु श्राश्चर्य! तलवार के ही टुकड़े-टुकड़े हो गये, श्रौर व्याध श्रचल खड़े रहे। तब श्रज्ञंन ने पत्थरों की बौछार करनी श्रुक्त की। उससे भी काम न बना तो मुट्ठी बाधकर घू से मारना श्रुक्त किया। श्रव की भी श्रर्ज्ञंन को हार खानी पड़ी। जब यह कुछ न बना तो श्रज्ञंन ने व्याध के साथ कुश्ती लड़ना श्रुक्त कर दिया। परन्तु व्याध ने श्रज्ञंन को खूब कसकर पकड़ लिया श्रौर उसे वेबस कर दिया।

श्रज्ञ न को श्रव कुछ न स्का। उनका दर्म चूर हो गया। श्रपने बल का धमण्ड छोड़कर उसने देवाधिदेव महादेवजी का ध्यान किया। ईश्वर की शरण लेते ही उनके मन में मानो ज्ञान का उजाला फैल गया। वह तुरन्त जान गया कि व्याध कौन था। तुरन्त व्याधरूणी महादेव के पाव पर गिर पड़ा श्रीर ज्ञमा मागी। श्रीर श्राशुतोष महादेवजी ने उसे ज्ञमा कर दिया। उसके बाद श्रज्ञ न को उसके धनुष-वाण श्रादि हथि-यार वापस दे दिये श्रीर पाशुपतास्त्र की विद्या एवं श्रीर भी कितने ही वरदान दिये।

त्रर्जुन की प्रसन्नता की सीमा न रही। महादेव के दिन्य-स्पर्ध के कारण उसके शरीर के सारे दोष दूर हो गए, उसकी शक्ति एवं कान्ति

कई गुना बढ़ गई। महादेवजी ने ऋजु न से कहा—"तुम ऋब देवलोक जाना ऋौर देवराज इन्द्र से भी मिल ऋाना।" यह कहकर महादेवजी ऋन्तर्धान हो गए, उसी प्रकार जैसे सूरज ऋपनी सुनहरी ज्योति समेटकर ऋस्त हो जाता हो।

पर ऋजुंन को कुछ चेत नहीं था। वह खड़ा-खड़ा यही सोचता रहा—''क्या देवाधिदेव महादेव सुक्ते प्रत्यक्त हुए थे? उनके दिव्य स्पर्श का सुक्ते सद्भाग्य मिला? सुक्ते दिव्यास्त्र प्राप्त हो गये? मैं कृतार्थ हो गया।" इस प्रकार खोया-सा ऋजुंन खड़ा रहा। इसी बीच इन्द्र के सारथी मातलि ने उसके सामने देवराज का रथ लाकर खड़ा कर दिया। ऋजुंन उस पर ऋारूढ़ होकर इन्द्रलोक को चल दिया।

### : ३० :

# विपदा किस पर नहीं पड़ती?

वनवास के समय एक बार श्रीकृष्ण स्त्रौर बलराम स्त्रपने साथी-संगियों के साथ पाएडवों से मिलने गये। पाएडवो की दशा देखकर बलराम का जी भर स्त्राया। वह श्रीकृष्ण से वोले—

"कृष्ण! कहते तो हैं कि मलाई का फल ग्रन्छा ग्रौर बुराई का फल बुरा होता है। परंतु यहा तो मालूम ऐसा पड़ता है कि मलाई या बुराई का ग्रसर किसी के जीवन पर पड़ता ही नहीं। यदि ऐसा नहोता तो यह कैसे हो सकता था कि दुर्योधन तो विशाल राज्य का ग्रधीश बना रहे ग्रौर महात्मा युधिष्ठिर जंगल में बलकल पहने वैरागियो का सा जीवन व्यतीत करें? पापी दुर्योधन ग्रौर उसके भाइयों की दिन-पर-दिन बढ़ती हो रही है जब कि युधिष्ठिर राज्य, सुल ग्रीर चैन से वंचित होकर बन में दिन काट रहे हैं। इस उलटे न्याय को देखकर परमात्मा पर से लोगों का विश्वास उठ जाय तो क्या ग्राश्चर्य! धर्म ग्रौर ग्रथमें का इस तरह उलटा नतीजा होते देखकर मुक्ते शास्तों की

धर्म-प्रशांसा एक ढोंग मालूम पड़ती है। राज्य के लोभ में पड़े हुए धृतराष्ट्र मृत्यु के समय अपनी करत्तों का कौन-सा समाधान देंगे? निर्दोष पाएडवो और यज्ञ की वेदी से उत्पन्न द्रौपदी को वनवास का यह महान् दु:ख फेलते देखकर, और तो और, पत्थर तक पिघल जाने हैं और पृथ्वी भी शोकातुर हो रही है!"

इस पर सात्यकी, जो पास ही खड़ा था, बोल उठा—''वलराम, यह दु:ख मनाने का समय नहीं है। रोने-धोने से भी कभी काम बना है? समय गंवाना ठीक न होगा। श्राप, श्रीकृष्ण श्रादि हम सब बन्धुश्रों के जीते-जी पाडव इस प्रकार वनवास मोगें ही क्यों? वन्धुश्रों के नाते हमारा कर्त्तव्य है कि पाडवों का दु:ख दूर करने की हम वस मर अपनी श्रोर से कोशिश करें, भले ही पाएडव इस बात का हमसे श्रनुरोध करें या न करें। हमें श्रपने कर्त्तव्य का पालन करना ही होगा। चिलए, श्रपने वन्धु-बाधवों को इकट्ठा करके दुर्योधन के राज्य पर हमला कर दें श्रोर दुर्योधन को उसके कमों का दएड दें। श्राप श्रोर श्रीकृष्ण श्रकेले ही यह काम कर सकते हैं। मेरे मन में तो ऐसा होता है कि कर्ण के सारे श्रस्त्र-शस्त्र चूर कर दूँ श्रोर उसका सिर धड़ से श्रलग कर दूँ। दुर्योधन श्रीर उमके साथियों का काम तमाम करके पाडवों का छिना हुश्रा राज्य हम श्रीभमन्यु को सौप देंगे। वनवास की प्रतिज्ञा में तो पाएडव ही न बधे हुए हैं। वे उसे खुशी से पूरा करते रहें। चिलए, श्राज का हमारा यही कर्त्त व्य है।"

श्रीकृष्ण, जो वलराम ग्रीर सात्यकी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, वोले—''श्राप दोनों ने जो कहा वह है तो ठीक, किन्तु यह भी तो सोचना चाहिए कि पाडव दूसरों के जीते हुए राज्य को स्वीकार भी करेंगे ? मेरा तो खयाल है कि पाडव जिस राज्य को श्रपने बाडुबल से न जीतें उसे दूसरों से जितवाना पसन्द न करेंगे। वीरों के वंश में पैदा हुई द्रौपदी भी इसे पसन्द न करेगी। युधिष्ठिर राज्य के लोभ से या किसी दूसरे से डरकर ग्रपने धर्म से टलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वे तो श्रपने प्रण पर श्रटल रहेंगे। इसिलए हमारे लिए यही

उचित होगा कि प्रतिज्ञा पूरी होने पर पाँचालराज, कैकय नरेश श्रादि मित्रों को साथ लेकर पाडवो का साथ दे श्रीर फिर युद्ध में शत्रुत्रों का वध करें।"

ये सब बातें सुनकर युधिष्ठिर बड़ें प्रसन्न हुए। बोले—"श्रीकृष्ण ने ठीक ही कहा। हम अपनी प्रतिज्ञा का ही पालन करना चाहिए। राज्य प्राप्ति का ध्यान अभी नहीं। श्रीकृष्ण ही केवल सुक्ते ठीक-ठीक समक्तते हैं। हम तभी लड़ेंगे जब श्रीकृष्ण उसकी सलाह देंगे। अभी वृष्णि-कुल के वीरों से तो मैं यही कहूंगा कि वे लौट जायं और धर्म पर अटल रहें। फिर कभी मिलेंगे।"

इस तरह युधिष्ठिर ने ग्रपने हितैषियों को समभा-बुभाकर विदा

× × ×

त्रर्जुन को पाशुपतास्त्र-प्राप्ति के लिए गये बहुत दिन बीत गये। इतने समय वाद भी उसके न लौटने पर भीमसेन वड़ा चितित हो गया। उनका दुःख और चोम पहले से भी अधिक हो उठा। वह युधिष्ठिर से कहने लगा—

"महाराज! आप जानते ही हैं कि अर्जुन ही हमारा प्राणाधार है। वह आपकी आज्ञा मानकर गया है। न जाने उस पर क्या कुछ बीती होगी। यदि, ईश्वर न करे, उसके प्राणों पर वन आई तो फिर हमारा क्या होगा ? अर्जुन के बिना तो हम कही के न रहेंगे। उसके विना श्रीकृष्ण, द्रुपद और सात्यकी आदि सब मिलकर भी हमारा बचाव न कर सकेंगे। यदि अर्जुन को कही कुछ हो गया तो फिर मुक्स भी उसका शोक न सहा जायेगा। आप ही ने तो यह चौपड़ खेलकर हमें इस दाक्ण दु:ख में डाल दिया है और अब हमें यह सब केलना पड़ रहा है। उधर हमारे शत्रुओं की ताकत बढ़ रही है। चित्रिय का कर्त्त व्य जंगल में रहना नहीं, बिल्क राज्य करना होता है। अपने कुल के धमें को छोड़कर आप क्यों यह जिद पकड़े बैठे हैं ? अब अर्जुन को किसी तरह वापस बुलायें और श्रीकृष्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र के बेटों

पर हमला कर दें । मुक्ते तो ऐसा न होगा शान्ति न मिलेगी। जब तक दुरात्मा दुर्योधन और उसके साथी शकुनी, कर्ण, श्रादि पापियों का काम तमाम न होता है, मुक्ते चैन नहीं पड़ने की। हाँ, यह हो जाने के वाद आप फिर शौक से जंगल में जाकर तपस्या करते रह सकते हैं। जो काम तुरन्त करना आवश्यक हो—जो काम हमारे सामने हो—उसे करने मे देरी लगाना भारी भूल होगी। जिसने हमें धोला दिया हो उसे चालाकी से मारना पाप नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा है कि एक वर्ष में पूरे होने वाले कुछ बतों को एक दिन और रात में भी पूरा किया जा सकता है। इसके आधार पर हम भी तेरह दिन और तेरह रातें बत रक्षें तो तेरह वरस के बनवास की प्रतिशा शास्त्रोचित ढंग से पूरी हो जायेगी। मुक्ते आपकी आज्ञा मर की देरी है। मैं तो दुर्योधन के प्राण् लेने को वैसे ही उत्किएठत हो रहा हूं जैसे सूखे काड़-कंखाड़ को फू क डालने के लिए आगा।"

भीम की इन जोशीली वातों को सुनकर युधिष्ठिर का कराठ भर आया। उन्होंने भीम को गले लगा लिया और बड़े प्रेम से उसे समभाते हुए वोले—''भैया मेरे! तेरह बरस पूरे होते ही गारडीव धनुर्धारी अर्जु न और तुम लड़ाई में दुर्योधन का अवश्य वध करोगे, इसमें जरा भी शक नहीं। अभी विचलित न होओ। उचित समय तक जरा धीरज धरो। पाप के बोम से दवे हुए दुर्योधन और उसके साथी अवश्यमेव उसका फल मोगेंगे। वे बचेंगे नहीं।"

दोनों भाइयों में यह चर्चा हो ही रही थी कि इतने में बृहदश्व नामक महिषं पाडवों के ऋाश्रम में पधारे। युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत् पूजा की ऋौर खूव ऋादर-सत्कार करके उनकी थकावट दूर की। फिर बड़े नम्रभाव से उनके पास वैठकर कहा—

"भगवन् ! छली लोगों ने हमें चौपड़ के खेल में बुलाया और धोखें से हमारा राज्य और संपत्ति छीन ली। उसके फलस्वरूप मुके और मेरे इन अनुपम वीर माइयों को द्रौपदी के साथ वनवास का

### विपदा किस पर नही।

कष्ट सहना पड़ रहा है। अर्जुन, बहुत दिन हुएं अरुप्ति करिन के लिए गया है, पर अभी तक लौटा नहीं। उसकी अनुपस्थिति में हमे ऐसा मालूम हो रहा है मानो हमारे प्राण ही चले गये हैं। आप कृपया बताये कि अर्जुन अरु प्राप्त करके लौटेगा भी? हम उससे कभी मिलेंगे भी? इस समय तो हम दु:ख के सागर में गोते खा रहे हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा हुआ होगा जिसने मेरे जितना दु:ख सहा हो। में वड़ा ही अभागा हूं।"

महर्षि वोले-" 'युधिष्ठिर ! मन मे शोक को जगह न दो । अर्जु न ग्रनेक दिन्यास्त्रों एवं वरदान प्राप्त करके सकुशल वापस आयेगा। तुम लोग शत्रुत्रों पर भी विजय पात्रोगे । यह न समको कि तुम जैसा श्रभागा संसार में कोई हुआ न होगा। शायद तुम राजा नल की कहानी नहीं जानते जिसने तुमसे कही ज्यादा दु:ख भेला था। निषद देश के प्रतापी राजा नल के बारे में क्या तुमने नहीं चुना ? उसने भी चौपड़ खेला था और पुष्कर नात के उसके एक दुर्वु दि भाई ने उसे धोखा देकर उसका साग राज्य छौर संपत्ति छीन ली थी छौर उसे राज्य से निकाल कर वन में भगा दिया था। वनवास के समय विचारे नल के साथ न तो भाई थे, न ब्राह्मण लोग। किल ने नल की दुद्धि भी हर लो थो। इस कारण उसके सारे गुण प्रभाव-शून्य हो गये थे। यहाँ तक कि उमने श्रपनी पत्नी को भी धोखा दिया श्रीर उसे वन मे श्रकेली छोड़कर भाग गया था। तुम्हारे साथ तो देवता ह्यों के समान चार भाई हैं। कितने ही ज्ञानी ब्राहारण सदा तुम्हें भेरे रहते हैं। अनुपम सती द्रीपदी साथ में है। तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर है। उसमें कोई डोप नहीं है। फिर तुम्हे दु:ख काहे का ? तुम तो भाग्य के वली हो। शोक करना तुग्हें नही शोभा देता।"

इसके वाद ऋषि ने नल-दमयन्ती की कहानी विस्तार तं युधिष्ठिर को सुनाई। श्रान्त में महर्षि बृहदश्व ने कहा:—

"पाग्छु पुत्र ! नल ने दारुण दुख सहने के बाद करत में छुप्य पाया था। यह किल से पीड़ित था श्रीर अपेले जंगल में रहता था। किन्तु

तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई श्रीर द्रीपदी हैं। तुम सदा धार्मिक वातो का चिन्तन करते रहते हो। वेद-वेदाग के पिडत त्राह्मण लोग तुम्हें पेरे रहते हैं श्रीर पिवत्र कथाएं सुनाते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में संकट का होना कोई नई वात नहीं है। इसलिए शोक न करो।"

## : ३१ :

# अगस्त्य मुनि

जन युधिष्ठिर राजा थे तन जिन ब्राह्मणों ने उनके यहा आश्रम लिया था, उन्होंने वनवास के समय भी युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे कठिन समय में इतने सारे ब्राह्मणों का पालन करना कठिन काम था। लेकिन युधिष्ठिर उसे वड़ी आस्या के साथ निभा रहे थे। एक बार, अर्जु न के तपस्या करने चले जाने के बाद, लोमश नाम के वशस्त्री ऋषि युधिष्ठिर के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि युधिष्टिर को ऋषि-सुनियों की एक भारी भीड़ धेरे हुए हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वनवास के दिनों में साथ में इतने लोगों की भीड़ उचित नहीं। यह जितनी कम हो उतना अच्छा। इसलिए अपने साथ के लोगों की संख्या कम कर लीजिए और कुछ समय के लिए तीर्थांटन के लिए चले जाइए।

लोमरा ऋषि की सलाह मानकर युधिष्ठिर ने अपने साथ के लोगों को जताया कि हम लोग तीर्थाटन करने वाले हैं। मार्ग में काफी मुसीवर्ते आ सकती हैं। इस कारण जो लोग तकलीफ नहीं उठा सकते, जो स्वादिष्ट भोजन के चाव से साथ रहना चाहते हैं, जो अपने हाथ से भोजन नहीं पकाते और जो मुक्ते राजा समक्त कर यहा आश्रय लिये हुए हैं, अच्छा हो कि वे सब राजा धृतराष्ट्र के पास चले जायें। अगर वे आश्रय न दें तो पाँचाल-नरेश द्रुपद के पास चले जायें। बाह्मणों को इस भाँति समक्ता कर और लोगों को इधर- उधर भेजकर युधिष्ठिर ने अपना परिवार कम कर लिया।

इसके बाद पागडव पुगय-त्तेत्रों की यात्रा के लिए निकल पड़ें। वें प्रत्येक तीर्थ की पूर्व-कथा भी जहा-जैसी प्रचलित होती उसे सुनते। इसी यात्रा के दौरान में पागडवों को महर्षि अगस्त्य की कथा भी सुनने में आई।

× × ×

एक बार यात्रा करते हुए महर्षि अगस्त्य ने देखा कि कुछ तपस्वी उलटे लटके हुए हैं और इस कारण बड़ी तकलीफ पा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं ? यह घोर यातना क्यों सह रहे हैं ? तप-स्वियों ने उत्तर दिया—''बेटा! हम तुम्हारे पूर्वज-पित्र हैं। तुम आविवाहित ही रह गये, इस कारण तुम्हारे वाद हमें पिंड-तपण देने गाला कोई नही रह जायगा। इस कारण हमें यह घोर तपस्या करनी पड़ रही है। यदि तुम विवाह करके पुत्रवान हो जाओ तो हम इस यानना से छुटकारा पा जायगे।"

यह सुनकर त्रायस्त्य ने विवाह करने का निश्चय कर लिया।

× × ×

विदर्भ देश के राजा के कोई सन्तान न थी। उन्हें इसका बड़ा शांक था। एक वार राजा ने अप्रमास्य मुनि से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुक्ते सन्तान होने का वर दीजिये।

ग्रगस्य ने वर तो दे दिया, किन्तु एक शर्च के साथ। वे वोले— ''राजन्! तुम्हें पुत्री होगी। लेकिन उसका विवाह मेरे साथ करना' होगा।''

वरदान देते समय ऋषि ने स्त्रियोचित सौंदर्य के सारे लच्चणों से सुशोभित एक अनुपम सुन्दरी की कल्पना कर ली थी। इस कारण विदर्भ-नरेश की रानी ने एक ऐसी पुत्री को जन्म दिया, जिसका लावण्य अलौकिक था। पुत्री का नाम लोपासुद्रा रक्खा गया। दिन दूनी रात चौगुनी बढ्ती हुई लोपासुद्रा विवाह के योग्य वय को प्राप्त हो गई।

विदर्भराज की कन्या की ग्रन्ठी सुन्दरता की ख्याति दूर-दूरतक फेली हुई थी। परन्तु फिर भी ग्रगस्त्य के डर के मारे कोई राजकुमार

उससे व्याह करने को प्रस्तुत न होता था। इस बीच श्रगस्य ऋषि फिर एक बार विदर्भ-राज की सभा में श्रा पहुचे और राजा से बोले—''पितरों को सन्तुष्ट करने के लिए पुत्र पाने का में इच्छुक हूं। श्रपने टिये बचन के श्रनुसार श्रपनी पुत्री का व्याह मेरे साथ कर दीजिए।"

श्रनेक मिलयों से विरी हुई श्रार दास-दासियों की सेवा-टहल में पली श्रपनी लाड़ली बेटी को जगल में रहने वाले श्रार साग-पात लाने वाले ऋषि के हाथों सीप देना राजा को नागवार लगा। फिर भी वचन जो दे चुके थे। ऋषि के कोध का भी डर था। राजा बड़े श्रसमंजस में पड़ गये।

राजा द्यार रानी को इस प्रकार चिन्तित देख कर लोपामुद्रा ने कहा—''त्राप उदास क्यों होते हैं ? मेरे कारण त्रापको ऋपि का शाप सहना पड़े, यह कभी नहीं हो सकता। मुनि के साथ मेरा व्याह कर दीजिए। मुके भी यही पसन्द है।"

वेटी की वातों से राजा को जरा सान्त्वना मिली ग्रौर राजा ने ग्रणनत्य ऋषि के साथ लोपासुद्रा का विधिवत् विवाह कर दिया।

ऋषि वन में जाने लगे तो लोपामुद्रा भी उनके साथ चलने को तैयार हुई।

''ये कीमती ग्रामृपण ग्रार वस्त्र यहीं उतार दो।'' ऋषि ने कहा। लोपामुद्रा ने तुरन्त ग्रपने सुन्दर गहने-कपड़े उतार कर सिखयों को दे दिये ग्रार खुद वलकल ग्रार मृग-चर्म पहन कर खुशी-खुशी ग्रगस्य सुनि के साथ हो ली।

x x x

गगा नदी के उद्गम पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। वहा लोपा-मुद्रा अगस्त्य के साथ वत-पूर्वक रहने लगी। वह बड़ी सावधानी और चिन्ता के साथ ऋषि की सेवा-शुश्रूपा करतो और मुनि का मन बहलाती। इस प्रकार ऋषि की सेवा करके उसने उन्हें पूर्ण रूप से लुभा लिया।

लोपामुद्रा की सेवा, सौन्दर्य श्रौर हाव-भाव से मुनि के मन में -काम जाग्रत हो उठा। उन्होंने लोपामुद्रा को गर्भ-धारण के लिए बुलाया। स्त्रियोचित लज्जा के साथ लोपामुद्रा ने सिर सुका लिया और हाथ जोड़-कर कहा—''नाथ ! मैं वैसे आपकी आशा पालन करने के लिए बाध्य हूँ । किन्तु मेरी भी इच्छा आप पूरी कर देने की कृपा करें।"

उसके श्रनुपम रूप श्रीर शील-स्वभाव से मुग्ध होकर ऋषि ने कहा—"तथान्तु।"

लोपामुद्रा ने कहा—''मेरी इच्छा है कि पिता के यहा जो कोमल शय्या श्रौर सुन्दर वेष-भूषा मुक्ते प्राप्त थी वही यहा भी मिले। श्राप भी सुन्दर वस्त्राभृषण धारण करे श्रौर तब हम दोनों संयोग करें।"

"तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तो धन चाहिए। हम तो ठहरे जंगल में रहने वाले दिरद्र ! धन कहा से लाये?" अगस्त्य ने कहा।

"स्वामिन्! त्राप के पास जो तपोवल है वही सव कुछ है। त्राप चाहें तो संसार का सारा ऐश्वर्य पल भर में खड़ा कर सकते हैं।" लोपासुद्रा ने कहा।

"तुम्हारा कहना तो ठीक है। किन्तु यदि मैं तपोबल से धनार्जन करने लग जाऊं तो फिर मेरा तपोबल सासारिक वस्तु के लिए खर्च हो जायगा। क्या तुम्हें यह पसन्द् है कि मैं इस प्रकार तपोबल गंवाऊँ ?" अगस्त्य ने पूछा।

"नहीं, मैं यह नहीं चाहती कि आपकी तपस्या इन बातों के लिए नष्ट हो। मेरी मंशा तो यही थी कि आप तपोवल का सहारा लिये वगैर ही कहीं से काफी धन ले आते हैं।" लोपामुद्रा ने उत्तर दिया।

''श्रच्छा भाग्यवती ! मैं वही करूगा, जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो।" कहकर श्रगस्त्य मुनि एक मामूली ब्राह्मण की भॉति राजाश्रों से धन की याचना करने चल पड़े।

× × ×

श्रगस्य ऋषि एक ऐसे राजा के यहा गये, जो श्रपने श्रखूट खजाने के लिए प्रसिद्ध था। जाकर बोले—

''राजन्, कुछ धन की याचना करने आया हूं। किन्तु मुक्ते दान

देने से ऐसा न हो कि किसी श्रौर जरूरतमंद को तकलीफ पहुंचे या श्रौर श्रावश्यक खर्च में कमी पड जाये।"

राजा ने अपने राज्य के आय और ज्यय का सारा हिसाब उठाकर अगस्त्य ऋषि के सामने रख दिया और कहा—''आप ही स्वयं देखलें। ज्यय से अधिक जितनी आय हो वह आप ले लें।'' अगस्त्य ने सारा हिसाब उलट-पुलट कर देखा तो मालूम हुआ कि जितनी आमदनी है उतना ही खर्चा भी है। बचत कुछ नहीं है। किसी भी सरकार का आय और ज्यय वराबर ही होता है। उन दिनों भी यही वात थी।

श्रगस्त्य ने सोचा कि यदि मैं यहाँ से कुछ लूंगा तो प्रजा को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए राजा को श्राशीष देकर वे दूसरे राजा के यहा जाने लगे। यह देखकर राजा ने कहा—''मैं भी श्रापके साथ चलूंगा।" श्रगस्त्य ने उसे भी श्रपने साथ ले लिया और एक दूसरे राजा के यहा गये। वहाँ भी यही हाल था।

इस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने अपने अनुभव से जान लिया कि न्यायोचित ढंग से कर लेकर अपने राजोचित कर्त्तच्य का शास्त्रानुसार पालन करने वाले किसी राजा से कितना-सा भी दान लिया जायगा उतना ही कष्ट उसकी प्रजा को पहुंचेगा, यह सोच अगस्त्य तथा सब राजाओं ने तय किया कि इलबल नामके एक अत्याचारी असुर राजा के पास जाकर दान लिया जाय।

× × ×

इलवल और वातापी दोनो असुर भाई-भाई थे। ब्राह्मणों से उनको वड़ी नफरत थी। उन दिनों ब्राह्मण लोग मास खालेते थे। इससे फायदा उठाकर इलवल ब्राह्मणों को न्योता देता और अपने भाई वातापी को आसुरी माया से वकरा बनाकर उसी का मास ब्राह्मण मेहमानों को खिलाता। ब्राह्मणों के खा चुकने पर इलवल पुकारता—''वातापी! आ जाओ!" मरे को जिलाने की शिक्त इलवल को प्राप्त थी। इससे वातापी ब्राह्मणोंका पेट चीरकर हसता हुआ सजीव निकल आता। इस प्रकार कितने ही ब्राह्मणों को दोनों असुरों ने मार डाला था। असुर सोचते थे कि इस

प्रकार ने धर्म को धोखा देकर पुण्य-सुख भी लूट रहे हैं श्रौर ब्राह्मणों का काम तमाम करके श्रपना उद्देश्य भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन यह उनकी भूल थी।

श्रगस्य के श्राने की खबर पाकर दोनों भाई बड़े खुश हुए कि श्रच्छा मोटा-ताजा शिकार फॅसा है। उन्होंने श्रृषि का श्रादरपूर्वक स्वागत किया श्रौर भोजन के लिए न्योता दिया। हमेशा की तरह वातापी को बकरा बनाकर उसका मॉस श्रगस्त्य को खिलाया गया। वे यह सोचकर बड़े खुश हो रहे थे कि बस, ये घड़ी भर के ही मेहमान हैं।

श्रीर मुनि जब भोजन कर चुके तो इलवल ने पुकारा—''वातापी! श्राश्रो, भाई, जल्दी श्राश्रो। देर मत करना, नहीं तो कहीं ऋषि तु के हजम न कर जायं।''

यह सुन श्रगस्य बोल उठे—"वातापी । श्रव श्राने की जल्दी न कर। संसार की भलाई के लिए त् हजम कर लिया गया है।" कहते-कहते मुनि ने जोर की डकार ली श्रौर श्रपने पेट पर हाथ फेरा।

इलवल घवरा गया। चिल्ला-चिल्ला कर भाई का नाम लेकर पुकारने लगा; लेकिन वातापी हो तो त्रावे।

श्रगस्त्य मुनि मुस्करा कर बोले—''क्यों व्यर्थ को श्रपना गला बैटा रहा है। बातापी तो हजम हो चुका है।''

श्रमुर श्रगस्य श्रृषि के पैरों पर गिर पड़ा श्रौर क्तमा मागी तथा जितने धन की उन्हें इच्छा थी उनके चरणों में लाकर रख दिया। श्रृषि ने उसे क्तमा कर दिया श्रौर धन लेकर श्राश्रम लौटे श्रौर लोपामुद्रा की इच्छा पूरी की।

× × ×

त्रगस्त्य ने लोपामुद्रा से पूछा—''तुम्हें श्रच्छे-श्रच्छे दस पुत्र चाहिए या दस को हराने योग्य एक ?"

लोपासुद्रा ने कहा—''नाथ! सुक्ते एक ही ऐसा बेटा चाहिए जो यशस्वी हो, विद्वान हो ऋौर धर्म पर ऋटल रहे।"

कथा है कि लोपामुद्रा के ऐसा ही एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना।

x x

श्रगस्य ऋषि के बारे में एक कथा श्रौर है:-

एक वार विन्ध्याचल को मेर पर्वत की ऊंचाई देखकर ईर्घ्या हो गई और वह स्वयं भी मेर जितना ऊंचा होने की इच्छा से बढ़ने लगा। बढ़ते-बढ़ते विन्ध्याचल इतना ऊंचा हो गया कि स्र्यं और चन्द्रमा की चाल तक के रक जाने का डर हो गया। देवताओं ने अगस्य ऋषि से इस संकट से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। अगस्य ने प्रार्थना स्वी कार करली। वे विन्ध्याचल के पास गये और बोले—''पर्वत-शेष्ठ! जरा सुक्ते रास्ता दीनिए। एक आवश्यक कार्य से मुक्ते दिल्ला-देश जाना है। सो आप मुक्ते अभी रास्ता दे दीजिए और मेरे लौट आने तक रके रहिए। उसके बाद आप बढ सकते हैं।"

विन्ध्याचल की अगस्त्य पर बड़ी श्रद्धा थी। इस कारण उसने अगस्त्य का अनुरोध मानकर अपनी बढ़ती रोकली। अगस्त्य दिस्ण-देश चले तो, गये किन्तु वापस न लौटे। और विन्ध्याचल उनकी बाट जोहता हुआ आज तक रका पड़ा है और बढ़ने नहीं पाता! इस प्रकार अगस्त्य ऋषि दिस्ण-देश में ही बस गये।

× × ×

### : ३२ :

# ऋष्यश्रंग

कुछ लोगों का खयाल है कि बच्चों को विषय सुख का जरा भी शान न होने दिया जाय तो वे पक्के ब्रह्मचारी वन सकते हैं। यह सरासर ग़लत खयाल है। इस ढंग से तो जिस किले का बचाब किया जाता है, वह सहज ही में दुश्मन के हाथ आ जाता है। इस पर प्रकाश डालने वाली बड़ी रोचक कथा महामारत और रामायण में कही गई । महाभारत के श्रनुसार लोमशऋषि ने यह कथा पागडवों को विस्तार-वंक सुनाई—

× × ×

महर्षि विभारडक ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। उनके ऋष्यशृंग ताम के पुत्र थे। उसके साथ वह वन में रहा करते थे। ऋष्यशृंग ते अपने पिता के सिवा अौर किसी मनुष्य को नही देखा था। स्त्रियों के तो अस्तित्व का भी उन्हें पता न था। इस भाति ऋष्यशृंग बच-तन से ही विशुद्ध ब्रह्मचारी रहे।

× × ×

एक वार अंगदेश में भारी अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण फ़राले सब सूख गई। लोग भूख अौर प्यास के मारे तड़प-तड़प कर मरने लगे। चौपायों के भी कष्ट की सीमा न रही। अकाल को यों देश पर हावी होते देख अंग-नरेश रोमपाद बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली कि प्रजा का यह दुख कैसे दूर किया जाय। ब्राह्मणों ने कहा—''राजन! अप्रुष्यश्रंग नाम के एक अधिकुमार हैं। वे ब्रह्मचर्य वत पर अटल हैं, यहा तक कि उन्हें स्त्रियों के अस्तित्व तक का भी पता नहीं। उन्हें अगर आप अपनी राजधानी में बुला सकें तो उन महातपस्वी के राजधानी में पदार्पण करते ही वर्षा होने लग जायगी।"

यह सुनकर राजा रोमपाद अपने मिन्त्रयो से सलाह करने लगे कि अधि-कुमार ऋष्यश्रंग को विभाडक के आश्रम से राजधानी में कैसे बुलाया जाये। उनकी सलाह से राजा ने शहर की कुछ सुन्दरी वारां-गनाओं को बुलाकर आजा दी कि वे वन में जाकर किसी-न-किसी उपाय से ऋषि-कुमार को हर लाये।

गिण्काएं बड़े असमंजस में पड़ गई। राजाज्ञा को न मानना दर्गड को न्योता देना था और अगर मानती तो उधर ऋषि-विभारडक के शाप का डर था। करें तो क्या करें ? आखिर विवश होकर उन्हें राजा की आजा माननी ही पड़ी। राजा ने उन्हें काफी धन और साज-सामान देकर विदा किया।

वारागनाश्रों इस टोली की नायिका बड़ी चतुर थी। उसने एक सुन्दर वजरा बनवाया। उसमें उसने एक छोटा-मोटा बगीचा भी लगा दिया। पेड़-पीघे, भाड़-फंकाड़ सब नक्रली थे, फिर भी देखने से जरा भी पता नहीं चलता था कि यह बग़ीचा नहीं, बजरा है। इस बग़ीचे के बीच में एक श्राश्रम बना दिया गया। जब सब तैयारियाँ हो चुकीं तो वजरा चलाती हुई सब गिएकाएँ विभांडक के श्राश्रम के नजदीक जा पहुँचीं। वजरा वहीं किनारे के पेड़ से खूब सटाकर बाध दिया। इसके बाद डरी श्रीर सहमी हुई वे ऋषि के श्राश्रम के पास जा पहुँची।

ऋषि विभाडक उस समय आश्रम के अन्दर नहीं थे। कहीं वाहर गये हुए थे। यह मौका देखकर उन गणिकाओं में से जो सबसे सुन्दर थी वह आश्रम के अन्दर चली गई। ऋषि-कुमार ऋष्यश्रंग आश्रम में अकेले थे।

"ऋपि-कुमार, आप कुशल तो हैं ? फल-मूल आपको काफी मिल रहे हैं न ? बन में ऋषियों की तपस्या कुशल-पूर्वक हो रही है न ? आपके पूज्य पिता का तप:-तेज बढ़ ही तो रहा है ? वेदाध्ययन ठीक से चल रहा है न ?" गणिका तक्णी ने ऋषियों की-सी परिमाषा में कुशल-पक्ष किये।

श्रतिथि का सौन्दर्य, सुकुमार शरीर श्रौर सुमधुर करठध्विन भोले मुनिकुमार के लिए विलकुल नई थी। यह सब सुन-देख उनके मन में एक नई उमंग उठने लगी। स्वाभाविक वासना सजग हो उठी। वे श्रपने उद्देग को रोक न सके। उन्होंने ने समभा तो यही था कि यह भी कोई ऋषि-कुमार ही होगा; पर उनके मन में न जाने क्यो कुछ गुदगुदी-सी पैदा हो गई।

"श्रापके शरीर से श्राग सी फूट रही है। श्राप कीन हैं ? मैं श्रापको प्रशाम करता हूँ। श्रापका श्राश्रम कहा है ? श्राप कीन-सा व्रत धारण किये हुए हैं ?" स्त्री श्रीर पुरुष का मेद न जानने वाले भोले ऋष्यश्रंग ने उस गणिका तरुणी से पूछा श्रीर उठकर श्रागन्तुक श्रतिथि के पाव धोये, श्रध्य दिया श्रीर उसका हर तरह से श्रादर-सत्कार किया।

तरुणी ने मीठे स्वर में कहा—''यहां से तीन योजन की दूरी पर हमारा श्राश्रम है। में वहा से ये फल लाया हूं। श्राप मुक्ते प्रणाम न करें। में इस योग्य नहीं हूं। हमारा नमस्कार करनेका ढंग निराला है। चाहता हूं कि उसी ढंग पर श्रापको नमस्कार करूँ।"

ऋषि कुमार उसके हाव-भाव और मधुर स्वर से मुग्ध होकर देखते रहे कि इतने में उस गणिका-सुन्दरी ने नगर से लाये हुए विविध पकवान, मोदक आदि उन्हें खिलाये। उसके वाद सुगंधित तथा रंगिवरंगी फूलकी मालाएँ पहना दी और तरह-तरह के पेय पदार्थ भी पीने को दिये। उसके बाद उसने ऋषि-कुमार का आलिगन करके चुंवन कर लिया और हंसकर बोली, ''यही हमारा नमस्कार करने का ढंग है।"

इस प्रकार ऋषि-कुमार और वह गणिका-सुन्दरी हास-विलास कर रहे थे कि उस तरुणी को खयाल आया कि अब ऋषि विभाएडक के लौटने का वक्त हो गया है। वह कुछ चंचल हो उठी और ऋषि-कुमार से बोली—''अब बहुत देर हो गई। अग्निहोत्र का समय हो आया। अब मुक्ते चलना चाहिए। कभी आप भी हमे अनुग्रहीत करें।"

इस प्रकार कहकर वह गिएका जल्दी से आश्रम से खिसक गई।

× × ×

उधर विभागडक ऋषि आश्रम लांटे तो वहा का हाल देखकर चौंक पड़े। हवन सामग्रियों इधर-उधर विखरी पड़ी थी। आश्रम साफ नहीं किया गया था। लताएँ और पौंचे टूटे पड़े थे और उनके पत्ते इधर-उधर विखरे पड़े थे। ऋषिकुमार का मुख मिलन था। हमेशा की भोति उसमें ब्रह्मचर्य का तेज नहीं था। कामवासना के कारण वे उद्भात से मालूम होते थे।

"वेटा, होम के लिए लकड़ियां (सिमधा) क्यों नहीं लाये ? इन कोमल पीधों को किसने तोड़ डाला ? ग्राहुति के लिए दूध-दही लिया या नहीं ? यहीं तुम्हारों सेवा-टहल के लिए कोई ग्राया था क्या ? तुम्हें यह ग्रद्भुत फूलों का हार किसने पहनाया ? वेटा, तुम्हारे मुख पर मिलनता क्यों छाई हुई है ?" विभारडक ने ग्रातुर होकर पूछा। भोले ऋषि-कुमार ने उत्तर दिया—"पिताजी, अलौकिक रूप वाले कोई एक ब्रह्मचारी कहीं से आये हुए थे। उनका तेज, उनकी मधुर बोली और उनके अद्भुत रूप का वर्णन में कैसे करूँ ? उनकी वातों और उनके नैनों ने मेरी अन्तरातमा में न जाने कैसा अवर्णनीय आनन्द और स्नेह भर दिया है। जब उन्होंने मुक्ते अपनी कोमल बाँहों से आलिंगन में ले लिया तब मुक्ते ऐसे अलौकिक सुख का अनुभव हुआ जो कि इन फलों को खाने में भी नहीं हुआ था।" भोले-भाले ऋष्य-श्रंग इसी भाँति उस गणिका की वेष-भूषा और व्यवहार का वर्णन करने लगे, जिसे वे अम-वश ब्रह्मचारी समके हुए थे। फिर बोले—

"मेरा सारा शरीर मानों जल रहा है। मेरे मन में उस ब्रह्मचारी के पीछे-पीछे जाने की प्रवल इच्छा उठती है। श्राप भी उन्हें यहाँ बुलाइयेगा पिताजी ? उनका तेज श्रीर उनके ब्रत की महिमा में श्रापको कैसे बताऊँ ? उनको फिर देखने को मेरा जी ललचा रहा है।" इस प्रकार ऋष्यश्रंग की बातें धीरे-धीरे इस हदतक पहुँच गई कि वे रोने-कलपने लगे।

विभाएडक को सब बातें धीरे-धीरे समक्त में आर्गई। उन्होंने पुत्र को समक्ताकर कहा—''वेटा! यह किसी राक्त की माया है। राक्त लोग हमेशा तपस्या में विष्न डालने की ताक में रहते हैं। तपस्या भंग करने का कोई प्रयत्न उठा नहीं रखते। तरह-तरह की चालें चलते हैं। उनसे सावधान रहना। उन्हें पास न फटकने देना।"

इसके बाद विभागडक कुचक रचने वालों की तलाश में तीन दिन तक फिरते रहे और जंगल की चप्पा-चप्पा भूमि छान डाली। फिर भी कोई न मिला। हताश होकर वे आश्रम लौट आये।

कुछ दिन बाद ऋषि विभाग्डक फिर एक बार फल-मूल लाने जंगल में दूर निकल गये। इतने में वही गिण्का ऋष्यश्रंग के आश्रम की स्रोर धीरे से आई। उसे दूरी से देखते ही ऋष्यश्रंग उसकी स्रोर ऐसे भाग्ये जैसे बाँध के अचानक टूट जाने पर पानी प्रवल वेग से प्रवाहित होता है। "तेजोमय ब्रह्मचारी! चलो, चलो। पिताजी के आने से पहले तुम्हारे आश्रम में चले चलें।" ऋष्यश्रंग ने कहा और बिना बुलाये ही वे उस गणिका के साथ हो लिये।

नकली आश्रम वॉला बजरा नदी के किनारे बॅधा था। दोनों जने उस पर चढ़ गये। ऋष्यश्रंग के वजरे पर चढ़ते ही गिएकाओं ने उसे खोल दिया और वेग से उसे अंगनरेश की राजधानी की ओर चलाने लगीं। रास्ते में कितने ही मनोरंजक दृश्यों से ऋषिकुमार का मन वहलाती हुई गिएका-सुन्दरियाँ उन्हें अंगनरेश की समा में ले आई।

#### × × ×

श्रंगनरेश रोमपाद के श्रानन्द की सीमा न रही। ऋष्यश्रंग के पदार्पण करते ही सारे देश में खूब वर्षा होने लगी। सूखी भील श्रीर ताल-तलैये लबालब भर गये। खेत लहलहा उठे। नदियाँ उमड़ पड़ीं। प्रजा श्रानन्द मनाने लगी।

रोमपाद ने ऋषि-कुमार को रनिवास में ठहराया श्रौर उनकी सेत्रा-टहल के लिए दास-दासियाँ नियुक्त कर दी । राजकुमारी शान्ता का व्याह भी ऋष्यश्रंग के साथ कर दिया।

#### × × ×

राजा की सभी कामनाएँ तो पूरी हो गई; किन्तु उन्हें इस बात का भय बना रहा कि विभारडक अपने पुत्र की खोज मे आकर कही मुक्ते शाप न दे दें। मंत्रियों से सलाह करके राजा ने यह प्रबंध किया कि विभारडक के क्रोध को शात करने का हर तरह का उपाय किया जाये। इसके लिए राजा ने जंगल से लेकर राजधानी तक के तमाम रास्ते पर जहा-तहा सैकड़ों की संख्या मे ग्वालों को गाय-बैलों के साथ ठहरा दिया। ग्वालों को कहा गया कि महर्षि विभारडक इस रास्ते से आने वाले हैं। उनका खूब आदर-सत्कार करना और कहना—''ये खेत, गाय—बैल आदि सब आप ही के पुत्र की सम्पत्ति है। हम सब आपही के अनुचर हैं। हमें आजा की जिये। आपके लिए हम क्या करें?"

ऐसा कह-सुनकर हर तरह से मुनि के क्रोध को शान्त करने की सवलोग कोशिश करना।

उधर विभागडक जब आश्रम लौटे तो वहा पुत्र को न पाकर वहें घवराये। उन्होंने सारा वन छान डाला; पर कुमार का पता न चला। इससे विभागडक ऋषि बड़े काध में भर उठे। उन्हें विचार आया कि हो न हो यह आंग-देश के राजा की करत्त होगी। यह विचार आया कि ऋषि तुरत ही रोमपाद राजा की राजधानी की श्रोर रवाना हो गये। वे नदियों और गाँवों को पार करते हुए आगे वढ़ने लगे। क्रोध के कारण ऋषि की आँखें लाल हो रही थी, मानों आंग-नरेश को जलाकर भस्म ही कर देंगे।

किन्तु रोमपाद की श्राज्ञानुसार रास्ते में ग्वालों ने खूब दूध पिला-कर श्रीर मीठे वचनों से ऐसा स्वागत किया कि राजधानी में पहुँचते-पहुँचते ऋषि विभाएडक का क्रोध नहीं के बराबर हो गया।

× × ×

रोमपाद के राजभवन में पहुंचकर विभाँडक ने देखा, ऋष्यशृंग भवन में उस प्रकार विराजमान हैं जैसे स्वर्ग में इन्द्र। उनके बगल में रोमपाद की राजकुमारी, ऋष्यशृंग की पत्नी, विराजमान थी। उसकी शोभा अप्रनोखी ही थी।

यह सब देखकर विभाडक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और वेटे से बोले—''इस राजा की जो भी इच्छा हो पूरी करना! एक पुत्र होने के बाद जंगल में लौट आना।" ऋष्य-श्रंग ने ऐसा ही किया।

लोमश मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं—''नल के साथ दमयन्ती, विशिष्ठ के साथ ऋदन्धती, राम के साथ सीता, अगस्त्य के साथ लोपामुद्रा और युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ द्रौपदी की भाँति ऋष्यशृंग के साथ
राजकुमारी शान्ता भी वन में चली गई। वनमें उसने ऋष्यशृंग की
बड़े प्रेम के साथ सेवा-टहल की और उनकी तपस्या में भी भाग लिया।

यह वही स्थान है जहां किसी समय ऋष्यशृंग का आश्रम था। इस नदी में स्नान करो श्रौर पवित्र होश्रो।"

पाडवों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस तीर्थ में स्नान-पूजा की।

## : ३३ :

# यवकीत की तपस्या

महर्षि लोमश्र के साथ तीर्थाटन करते हुए पाडव एक बार रैप्याश्रम नाम के किसी वनमें जा पहुँचे।

"वह देखो, गंगा का किनारा!" लोमश ने कहा। सबकी आखें उसी ओर मुड़ गईं। लोमश ने उस स्थान की सारी मिहमा पॉडवों को बताई और बोले—"युधिष्ठिर! यही वह जगह है जहा दशरथ के पुत्र भरत ने स्नान किया था। हृत्रासुर को कुचाल से मारने के कारण इन्द्र को ब्रह्महत्या का जो पाप लगा था, उसका यहीं प्रचालन हुआ था। महिष् सनत्कुमार को यही सिद्धि प्राप्त हुई थी। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसी पर अदिति ने सन्तान की कामना से तपस्या की थी और भोजन पकाया था। युधिष्ठिर! इस पिनत्र पर्वत पर चढ़कर अपने यशो-पथ के विध्नों को दूर करलो! इस गंगा मे स्नान करने से अंदर का अहंकार और कोध आप ही आप दूर हो जाता है।"

लोमश ऋषि बोले—"श्रौर सुनो। ऋषि-कुमार यवक्रीत का यहीं पर नाश हुश्रा था।" इस भूमिका के साथ यवक्रीत की कथा उत्सुक पाडवों को सुनाने लगे—

"भरद्वाज श्रौर रैप्य दो तपस्वी ब्राह्मण जंगल मे पास-पास श्राश्रम वनाकर रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। रैप्य के दो लड़के थे— परावसु श्रौर श्रवीवसु। पिता श्रौर पुत्र सब वेद-वेदागों के पहुँचे हुए विद्वान माने जाने थे। उनकी विद्वता का यश खूब फैला हुन्ना था। भरद्वाज तपस्या में ही समय विताते थे। उनके एक पुत्र था, जिस- का नाम था यवकीत । यवकीत ने देखा कि ब्राह्मण लोग रैप्य का जितना ब्रादर करते हैं उतना मेरे पिता का नहीं करते । रैप्य ब्रीर उनके लड़कों की विद्वता के कारण लोगों में उनकी बड़ी इजत होती देखकर यवकीत के मनमें जलन पैदा हो गई। ईर्घ्या में उसका शरीर जलने लगा।

× × × ×

श्रपनी श्रविद्या को दूर करने की इच्छा से यवक्रीत ने देवराज इंद्र की तपस्या शुरू की। श्राग में श्रपने शरीर को तपाते हुए यवक्रीत ने श्रपने श्रापको श्रीर देवराज को बढ़ी यातना पहुंचाई। श्राखिर यवक्रीत की कठोर तपस्या देखकर देवराज को दया श्राई। उन्होंने प्रकट होकर यवक्रीत से पूछा—''किस कारण यह कठोर तप कर रहे हो ?''

यवकीत ने कहा—''देवराज, मुक्ते संपूर्ण वेदों का ज्ञान अनायास ही हो जाय और वह भी ऐसे कि जिनका अब तक किसी ने अध्ययन न किया हो। गुरू के यहा सीख तो सकता हूँ; पर कठिनाई इस बात की है कि एक-एक छन्द को रटना पड़ता है और कई दिन तक कष्ट उठाना पड़ता है। चाहता हूं कि विना आचार्य के मुख से सीखे ही मैं भारी विद्वान वन जाऊँ। मुक्ते अनुग्रहीत कीजिए।"

यह सुनकर इन्द्र हंस पड़े। बोले—''ब्राह्मण्। तुम उलटे रास्ते चल पड़े हो। श्रच्छा यही है कि किसी योग्य श्राचार्य के यहा जाकर शिष्य बनकर रहो श्रीर श्रपने परिश्रम से वेदों का श्रध्ययन करके विद्वान बनो।" कहकर इन्द्र श्रन्तर्धान हो गये।

किन्तु भारद्वाज-पुत्र ने इस पर भी अपना हठ न छोड़ा। उन्होंने अरेर भी घोर तप करना शुरू कर दिया। उनकी कठोर तपस्याके कारण देवताओं को वड़ी तकलीफ पहुंची। देवराज फिर प्रकट हुए और यवकीत से बोले—''मुनि-कुमार! तुमने बग़ैर सोचे-समभे यह हठ पकड़ा है। तुम्हारे पिता वेदों के ज्ञाता हैं। तुम स्वयं वेद सीख सकते हो। जाओ और आचार्य से वेद सीखकर पिडत बनो। शरीर को व्यर्थ कब्ट न पहुंचाओ।"

इन्द्र के दुबारा आग्रह करने पर भी यवकीत ने अपना हठ न छोड़ा। उसने कहा—''यदि मेरी कामना को आप पूरी न करेंगे तो मैं अपने शरीर का एक-एक आंग काटकर जलती आग में आहुति देने वाला हूं। मैं अपनी तपस्या तब तक न छोड़ूँगा जब तक कि आप मेरी इच्छा पूरी न कर दें।"

यवक्रीत की विलक्ष्ण तपस्या जारी रही। इस बीच में एक दिन जब वह गंगा-स्नान करने जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़े को गंगा के किनारे पर बैठे-बैठे किनारे पर से बालू की मुडी भर के गंगा की बहती धारा में फैंकते देखा।

उसे बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा। बोला -- "यह क्या कर रहे हो, बूढ़े बाबा।" बूढ़े ने कहा-- "गंगा पार करने में लोगों को बड़ा कष्ट होता है। सोचता हूं कि रेत-डालकर गंगापार एक बॉध बना दिया जाय, जिससे लोगों के श्राने-जाने में सहूलियत हो जाय।"

यह सुनकर यवक्रीत हैंस पड़ा। बोला—"बूढ़े बाबा ! यह भी कभी हो सकता है कि बहती धारा में रेत डालकर बाध लगाया जाये ? बेकार का परिश्रम है यह तुम्हारा! कुछ श्रौर काम करो तो ठीक।"

बूढ़े ने कहा—''क्यों मेरा यह परिश्रम बेकार का क्यों है ? श्राप भी तो बग़ैर सीखे ही वेदों का पार पाने के लिए तप कर रहे है ! उसी भाति मैं भी गंगा पर बॉध बॉधने की कोशिश कर रहा हूँ।"

x x x

यवकीत समभ गया कि यह बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं इन्द्र हैं ग्रीर उसे सीख देने के निमित्त यह परिश्रम कर रहे हैं। उसे ज्ञान हो गया। नम्रता से वह बोला—''देवराज। अगर आपके निकट मेरा यह प्रयत्न व्यर्थ है तो फिर मुमे ऐसा वर दीजिये कि जिससे मैं भारी विद्वान बन जाऊँ।"

इन्द्र वोले — "तयास्तु । श्रभी से जाकर वेदों का श्रध्ययन शुरू करदो । समय पाकर तुम बड़े विद्वान बन जाश्रोगे।"

यवकीत वर पाकर आश्रम लौट आये।

# यवकीत की मृत्यु

इन्द्र से वरदान पाकर यवकीत ने वेदों का श्रध्ययन करके भारी विद्वता प्राप्त करली। उन्हें इस वात का बढ़ा गर्व था कि इन्द्र के वरदान से मुक्ते वेदों का ज्ञान हुश्रा है। उसका इस प्रकार डींग मारना उसके पिता भरद्वाज को श्रञ्छा न लगा। उन्हें डर हुश्रा कि कहीं मित्र रैप्य का श्रनादर करके यह नाश को न पहुँच जारे।

भरद्वाज ने वेटे को वहुत समकाया कि इस प्रकार गर्व करना ठीक नहीं। वह बोले—''वेटा! देवताओं से वरदान पाना कोई वड़ी बात नहीं। नीच लोग भी हठ पकड़कर तपस्या करने लग जाते हैं तो विवश होकर देवताओं को वरदान देना ही पड़ता है। पर इससे वर पाने वालों की बुद्धि फिर जाती है। वे गर्वीले हो जाते हैं और फिर उस घमंड के कारण शीघ ही उनका विनाश हो जाता है।" और अपनी बात की पुष्टि में पुराणों में से एक दृष्टान्त देते हुए भरद्वाज ने नीचे लिखी कथा सुनाई—

#### × × ×

पुराने समय में वालतिहि नाम के एक यशस्वी ऋषि थे। उनके एक पुत्र था, जिसकी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। पुत्र के विछोह से व्यथित होकर ऋषि ने एक अमर पुत्र की कामना करते हुए घोर तपस्या की।

देवता प्रकट होकर ऋषि से बोले—"मनुष्य-नाति स्रमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य की स्रायु की सीमा निर्दिष्ट होती है। सो स्राप श्रपनी सन्तान की श्रायु की कोई हद निश्चित कर दे।"

ऋषि ने सोचकर कहा-"तो फिर ऐसा वर दीजिये कि जब तक

वह सामने का पहाड़ श्रचल रहेगा तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहेगा।" देवताश्रों ने तथास्तु करके वर दे दिया।

उचित समय पर ऋष् के एक पुत्र हुत्र्या, जिसका नाम मेधावी रक्खा गया।

मेधावी को इस बात का बड़ा गर्व था कि मेरे प्राणो को कोई कुछ च्रित नहीं पहुँचा सकता। मैं पहाड़ के समान अचल रहूँगा। इस घमण्ड के कारण वह सबके साथ बड़ी दिठाई से पेश आता। किसी को कुछ समभता ही नहीं था।

एक दिन धनुषाच् नाम के किन्हीं महात्मा की मेधानी ने अवहेलना की। धनुषाच् ने कृद्ध होकर शाप दे दिया—''त् भस्म हो जा !''

किन्तु आश्चर्य ! ऋषि-कुमार मेधावी पर शाप का जरा भी प्रमाव न हुआ। वह अचल, नीरोग खड़ा रहा। देखकर ऋषि विस्मित रह गये। अचानक धनुषाच्च को मेधावी को सिले वरदान की याद आई और तुरन्त अपने तपोबल से जंगली भैसे का रूप धारण करके पहाड़ पर क्षपट कर सींग से ऐसी टक्कर मारी कि पहाड़-देखते देखते उखड़ गया और उसी च्ला मेधावी के भी प्राण-पखेरू उड़ गये। उसका मृत शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।

× × ×

"इस पौराणिक आख्यायिका से सबक लो और बरदान पाने का गर्व मत करो। अपनी तबाही का स्वयं ही कारण न बनो। शिष्टता और नम्रता का व्यवहार करो और महात्मा रेप्य से छेड़-छाड़ न करो।" भरद्वाज ने यवक्रीत को सावधान करते हुए कहा।

× × ×

बसन्त की सुद्दावनी ऋतु थी। पेड़-पौधे ऋौर लताएँ रंग-विरंगे फूलों से लदी थी। सारा वन-प्रदेश सौन्दर्य से सुशोभित था। संसार भर में कामदेव का राज हो रहा था।

रैप्याश्रम की फुलवारी में परावसु की पत्नी घूम रही थी। पवित्रता, सौंदर्य एवं धैर्य की पुतली-सी वह तरुणी, किन्नर-कन्या-सी प्रतीत हो रही थी। दैवयोग से यवकीत उधर से आ निकले। परावसु की पत्नी पर उनकी नजर पड़ी। देखकर वह मुग्ध हो गये। उनके मन में कुवा-सना जाग उठी।

वासना से यवक्रीत का मस्तिष्क फिर गया। उन्होंने परावसु की पत्नी को पुकारा—''सुन्दरी ! इधर तो आ्राओ।'' ऋषि-पत्नी उनकी भाव-भंगी और बातों से लिजत और आश्चर्य-चिकत रह गई। परन्तु फिर भी यवक्रीत शाप न दे बैठे, इस भय से उनके पास चली गई। यवक्रीत की बुद्धि तो ठिकाने न थी। उन्होंने ऋषि-पत्नी को आ्रकेले में तो जाकर ऐसा व्यवहार किया, जिससे ऋषि-पत्नी विद्धुव्ध हो गई।

#### 

रैप्यमुनि जब आश्रम लौटे तो अपनी बहू को रोते हुए देखा। पूछने 'पर उन्हें यवकीत के कुत्सित व्यवहार का पता लगा। यह जानकर उनके कोध की सीमा न रही। बे आपे से बाहर हो गये। गुस्से में अपने सिर का एक वाल तोड़ कर अभिमन्त्रित करके होमाग्नि में डाला। वेदी से एक ऐसी कन्या निकली जो अपृषि की बहू के समान सुन्दरी थी।

सुनि ने एक और बाल चुन कर अग्नि में डाला तो एक भीषण रूप चाला दैंत्य निकल आया। दोनों को रैप्य ने आज्ञा दी कि जाकर यवक्रीत का वध करें। दोनों पिशाच 'जो आज्ञा' कहकर वहा से रवाना हो गए।

#### × × ×

यवकीत शौच गये हुए थे। इतने में रूपवती डाइन ने उनके साथ खिलवाड़ करके उनका मन मोह लिया और चोरी से उनका कमराडल लेकर खिसक गई। इसी समय पिशाच भाला तानकर ऋषि कुमार पर अपटा।

यवकीत इड़बड़ा कर उठे। उस अवस्था में वे शाप भी नहीं दे सकते थे। सो उन्होंने पानी के लिए कमण्डल की तरफ देखा तो वह नदारद। बड़े घबराए और पानी की तलाश में तालाव की ओर भागे। तालाव भी स्खा पड़ा था। वह पास वाले करने की ओर भागे तो उसमें भी पानी नहीं था। जिस किसी भी जलाशय के पास गए उसे स्खा पाया। पिशाच भीषण रूप से उनका पीछा कर रहा था। डर के मारे यवक्रीत भागे-भागे फिर रहे थे। उनका तपोबल तो नष्ट हो ही चुका था। कोई चारा न पाकर आखिर उन्होंने अपने पिता की यश्याला के अन्दर घुसने की कोशिश की। यश्याला के द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा था वह काना था। यवक्रीत भय के मारे चिल्लाते हुए भागे आये तो वह उन्हें पहचान न सका और उन्हें रोक दिया। इतने में पिशाच ने उन पर तानकर भाला मारा। यवक्रीत वहीं ढेर होकर गिर पड़े।

× × ×

भरद्वाज आश्रम में आये तो देखा कि यज्ञशाला तेजविहीन थी। द्वार पर उनका पुत्र भाला खाकर मरा पड़ा है। उन्होंने समक लिया कि रैप्य की अवहेलना करने के कारण यवकीत में यह दर्ग्ड पाया है। पुत्र को मरा देखकर उनसे न रहा गया। उन्हें रैप्य पर बड़ा क्रोध आया। आखिर पिता जो ठहरे!

शोक-संतप्त होकर वे विलाप करने लगे—''ग्ररे बेटा, यह क्या कर लिया तू ने ? क्या ग्रपने घमण्ड की ही बिल चढ़ गये ? ग्ररे, यह कोई भारी पाप था जो तुमने वे सब वेद सीख लिये जो किसी ब्राह्मण को नहीं ग्राते थे ? तो फिर इसके लिए तुम्हें क्यों शाप दिया गया ? रैप्य ने मेरे इकलीते बेटे को मुक्तसे निर्दयता से छीन लिया है। तो मैं फिर क्यों चुप रहूं ? मैं भी शाप देता हूं कि रैप्य भी ग्रपने ही किसी बेटे के हाथों मारा जायगा।"

पुत्र-शोक श्रौर कोध के कारण भरद्वाज बिना सोचे समभे श्रौर जाच-पड़ताल किए श्रपने मित्र को इस प्रकार शाप दे बैठे। पर जब उनका कोध जरा शात हुआ तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। वह कहने लगे—''हाय, मैंने यह क्या कर डाला! जिनके कोई सन्तान न हो वह तो बड़ा भाग्यवान है। फिर एक तो मेरा बेटा मुक्तसे बिछुड़ा श्रौर ऊपर से अपने प्रिय मित्र को भी शाप देकर उसका श्रहित किया। इस से तो मेरा जीना भी बेकार है।"

यह निश्चय करके भरद्वाज मुनिने ऋपने पुत्र का दाह-संस्कार करके उसी ऋाग में ऋाप भी कूदकर प्राण त्याग दिए।

# विद्या और शिष्टता

एक वार रैप्य महर्षि के शिष्य राजा वृह युम्न ने एक भारी यश किया। यश कराने के लिए राजा ने आचार्य रैप्य से अपने दोनों पुत्रों को मेजने का अनुरोध किया। रैप्य ने पुत्रों को जाने की अनुमति देदी। परावसु और अर्वावसु दोनों प्रसन्न होकर वृहसुम्न की राजधानी में गये।

यज्ञ की तैयारिया हो ही रही थी कि इसी वीच एक दिन परावसु के जी में ख्राया कि जरा पत्नी से मिल ब्राकं। रातों रात चल पड़े छौर पौ फटने से पहले ही ब्राश्रम में ब्रा पहुंचे। दैवयोग से ब्राश्रम के नजदीक किसी भाड़ी के पास रैप्य मृगचर्म ब्रोढ़े पड़े थे। परावसु ने उन्हें जंगली जानवर समभ कर भय के मारे उन पर हथियार चला दिया। रैप्य उसी च्रण ब्रार्तनाद करके मर गये।

धोखे में पिता को मारने के कारण परावसु को वड़ा दु:ख हुआ। पर भरद्वाज के शाप की याद करके मन को समभा लिया। पिता का दाह-संस्कार जल्दी से करके नगर को लौटे श्रीर भाई श्रवीवसु को सारा हाल कहा। वह बोले—''मेरे इस पापऋत्य से राजा के यन कार्य में विष्न न पड़े, इसलिए में श्रकेला ही यह का काम चला लूंगा श्रीर तुम जाकर मेरी जगह ब्रह्महत्या का प्रायश्चित कर श्राश्रो। शास्त्रों में कहा है कि श्रन-जान में की गई हत्या का प्रायश्चित हो सकता है। सो तुम मेरे वदले नत रखो श्रीर प्रायश्चित पूरा करके लौट श्राश्रो। तुम श्रकेले यह-कार्य न चला सकोगे इसीलिए तुमसे में यह श्रनुरोध कर रहा हूं।"

धर्मात्मा त्रविवसु ने यह वात मान ली त्रौर वोले— 'ठीक है, राजा का यज्ञ त्राप सुचार रूप से करा दीजिए। मैं क्रकेले यह काम नहीं

### विद्या और शिष्टता

संभाल सक्ंगा। त्रापकी जगह ब्रह्महत्या का 'म्प्रायंश्चित' में कर दूंगा ग्रौर वत-समाप्त करके लौट त्राऊंगा।"

यह कह त्रार्वात्रसु वन में चले गये त्रार्वे विधिवत् व्रत धारण करके भाई की ब्रह्म-हत्या का प्रायश्चित पूरा किया। व्रत समाप्त होने पर वह वापस यज्ञशाला में त्रागये।

पर परवसु ने हत्या तो खुद की थी श्रीर प्रायश्चित श्रपने भाई से करवाया था। इस कारण उनका ब्रह्म-हत्या का दोष न धुल सका। उसके फल-स्वरूप उनके मन में श्रनेक कुविचार उठने लगे। जब उन्होंने श्रवीवसु को यश्रशाला में श्राते देखा तो उनके मन में ईर्ष्या पेदा हो गई। श्रवीवसु के मुख-मंडल से विशुद्ध ब्रह्म-तेज की श्रामा फूट रही थी। यह परावसु न देख सके। श्रपने को वे हलका श्रवमिव करने लगे श्रीर ढाह तो उनके मन मे पैदा हो ही गया था। उन्होंने श्रवीवसु पर दोषा-रोपण करके उसे श्रपमानित करने का विचार किया। वह श्रपने स्थान से ही चिल्ला कर राजा वृह्युम्न से कहने लगे—"ब्रह्म हत्या करने वाला यह घातक इस पवित्र यश्रशाला में कैसे प्रवेश कर रहा है ?"

जव यह सुना तो उसने नौकरों को आज्ञा दी कि अर्जावसु को यज्ञ-

श्रवित्रमु को यह देखकर वड़ा श्राश्चर्य हुश्रा। उसने राजा से नम्रता-पूर्वक कहा—"राजन्, ब्रह्म-हत्या मेंने नहीं की है। मैं सच कहता हूं। श्रयल में ब्रह्म हत्या तो मेरे भाई परावसु ने की। मैंने तो उनके निमित्त प्रायश्चित किया श्रीर उनका पाप दूर किया है।" लेकिन श्रविवसु की इस बात पर किसीने भरोसा नहीं किया श्रीर उनका वड़ा श्रपमान करके यज्ञ-शाला से निकाल दिया।

सत्र लोग भी अर्वावसु की निन्दा करने लगे। कहने लगे—'कैसा ग्रंधेर है! एक तो ब्रह्म इत्या की और उसका प्रायश्चित भी कर आये और दोष उल्टे भाई पर मदने चले!

इस प्र कार अपमानित होकर और हत्यारे कहलाकर धर्मात्मा अर्वा-

वसु कुंठित हृदय से यशशाला से चुपचाप निकल गये। वे सीघे वन में गये श्रीर घोर तपस्या करने लगे।

× × ×

देवतात्रों ने प्रकट होकर पूछा—''धर्मात्मा ! श्रापकी कामना क्या है ?''

यज्ञशाला से निकलते समय ग्रर्थावसु के मन में भाई के प्रति जो क्रोध था वह ग्रय तक शान्त हों चुका था। सो उन धर्मात्मा ने देवताग्रों से प्रार्थना की कि भाई परावसु का दोप धुल जाये ग्रीर पिता रैप्य फिर से जीवित हो उठें।

देवतात्रों ने प्रसन्न होकर "तथास्तु" कह दिया।

× × ×

लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा—''युधिष्ठिर, यही वह स्थान हैं जहां महा विद्वान रैंप्य का ग्राश्रम था। पाडु-पुत्रो! गंगा के पवित्र जल में स्नान करके कोध से निवृत हो जाग्रो।

### : ३६ :

## मुनि अष्टावक

लोमश के साथ तीर्थाटन करते हुए एक वार पाडव किसी वन में जा पहुँचे। उपनिषदों में वह श्वेतकेतु के आश्रम के नाम से वर्णित है। उस पित्रत्र वनके वारे में महर्षि लोमश ने युधिष्ठिर को यह कथा कही—

महिषं उदालक वेदान्त का प्रचार करने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके शिष्यों में से गहोल भी एक थे। गहोल आचार्य की खूब सेवा-टहल करते थे और बड़े संयमी थे। पर पढ़ने-लिखने में तेज न थे। इस कारण उदालक के दूसरे शिष्य गहोल की हँसी उड़ाते । फिर भी उद्दालक ने गहोल के शील-स्वभाव और संयम से खुश हो-हर अपनी कन्या सुजाता उन्हें ब्याह दी।

गहोल के सुजाता से एक पुत्र हुआ। कहते हैं कि वह जब गर्भ मे था तभी उसको सारे वेद आते थे। किन्तु पिता गहोल तो थे अविद्वान। वेद मन्त्रों का न तो ठीक-ठीक उच्चारण कर सकते थे, न स्वर-सहित गा ही सकते थे। इस कारण उनका गलत-सलत वेद-पाठ गर्भ के शिशु के लिये असहा हो उठा और वह वहाँ टेढ़ा-मेढ़ा हो गया। टेढ़े-मेढ़े शरीर के कारण बच्चे का नाम अष्टावक पड़ गया।

श्रष्टावक्रने वालपनमे ही वड़ी विद्वत्ताका परिचय दिया। जब वे वारह साल के थे तभी वेद-वेदागों का श्रध्ययन पूर्ण कर चुके थे।

एक वार वालक अष्टावक ने सुना कि मिथिला में राजा जनक एक भारी यज्ञ कर रहे हैं, जिनमें बड़े-बड़े पण्डितों का शास्त्रार्थ होने वाला है। वे तुरन्त अपने भानजे श्वेतकेतु को भी साथ लेकर यज्ञ के लिए चल पड़े।

मिथिला नगरी पहुँचकर वे यज्ञशाला की श्रोर जा ही रहे थे कि सड़क पर से राजा जनक परिवार के साथ जाते दिखाई दिये। राज-सेवक श्रागे-श्रागे कहते जा रहे थे—''राजाधिराज जनक श्रा रहे हैं। इट जाश्रो, रास्ता दो। रास्ता दो।' श्रष्टावक को जब नौकरों ने रास्ते से इटने के लिये कहा तो उहोंने जवाब दिया—

"शास्त्रों में कहा गया है कि अन्धे, अपाहिज, औरतें, बोभा उठाने वालें जब जा रहे हो तो स्वयं राजाको उनके लिए रास्ता देना चाहिए और अगर वेद पढ़े हुए ब्राह्मण जा रहे हों तो राजा उनको रास्ते से हटने के लिए नहीं कह सकता। समभे ?"

लड़के की गंभीर वातें सुनकर राजर्षि जनक दंग रह गये। वे वोले—"व्रावण-पुत्र टीक कहते हैं। त्राग के त्रागे छोटे-वड़े का अन्तर नही होता। श्राग की जरा-सी चिनगारी भी सारे जंगल को जला सकती है। इसलिए हट जात्रो। ब्राह्मण-पुत्र को रास्ता दो।" कहकर राजा जनक ने श्रपने परिवार सहित हटकर श्रष्टावक को रास्ता दे दिया। अ्रष्टावक श्रीर श्रीतकेतु यज्ञशाला में प्रवेश करने लगे।

"यहाँ बालकों का क्या काम ? वेद पढ़े हुए वड़े लोग ही इस यज्ञशाला में जा सकते हैं।" द्वारपाल ने यह कहकर लड़कों को रोका। श्रष्टावक ने उत्तर दिया—"हम बालक नहीं हैं। दीज्ञा लेकर वेद सीख चुके हैं। जो वेदान्त का पार पा गये हों उनकी आ्रायु या बाहरी शकल-स्रत देखकर कोई उन्हें बालक नहीं ठहरा सकता।" श्रीर यह कहकर श्रष्टावक यज्ञशाला के श्रन्दर घुसने लगे।

द्वारपाल ने डाटकर कहा—"ठहरो ! ग्रामी तुम बच्चे हो। ग्रापने मुंह बड़े न बनो। उपनिषदों का ज्ञान ग्रीर वेदात के तत्व जानना ऐसा-वैसा काम नहीं है। तुमने इसे बच्चों का खेल समभ रखा है क्या ?"

श्रष्टावक ने कहा—''देखो भाई, सेमर के फलकी तरह ऊपरसे मोटा-ताजा श्रीर श्रन्दर हल्की रई से भरा रहना किस कामका ? शरीर की बनावट श्रीर क़द से ज्ञान का श्रन्दाजा नहीं किया जाता। बड़ा वही नहीं है जो कद का लंबा हो। लंबे कद का न होने पर भी श्रगर किसी में ज्ञान हो तो शास्त्रों में उसे बड़ा माना गया है। जिसमें ज्ञान का श्रभाव हो, वह उमर का चाहे चूढ़ा ही क्यों न हो, बालक ही समभा जाता है। इसिलए बालक समभकर मुक्ते मत रोको।"

द्वारपाल ने फिर कहा—''तुम बालक होकर बड़ों की-सी वातें न करो। छोटे मुंह बड़ी बात करना ठीक नहीं। क्यों व्यर्थ की बहस करते हो ?"

श्रष्टावक ने समभाकर कहा—''माई द्वारपाल ! बालों का पक जाना उम्रके पक्षा होने की निशानी नहीं हैं। किसी ऋषिने यह नहीं कहा कि बूढ़ी उमर, पके बाल, धन-दौलत श्रौर वन्धु-मित्रों की भोड़ के होने से ही कोई वड़ा बन जाता है। वड़ा वही होता है जो वेदों श्रौर वेदागों का गहरा श्रध्ययन करके उनका श्रर्थ साफ समभा हुश्रा हो। मैं यहा पर इसी उद्देश्य से श्राया हूँ कि महाराज की सभा के विद्वानों से मिलकर कुछ बातें करूं। जाश्रो, महाराज जनक को मेरे श्राने की खबर दो श्रौर कहों कि श्रष्टावक सुनि श्राये हैं।"

द्वारपाल से यह चर्चा हो ही रही थी कि महाराज जनक वहा आ पहुँचे। द्वारपाल ने बालक के साहस की राजा को खबर दी। जनक ने अष्टावक को देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही ब्राह्मण-बालक है जिससे सड़क पर भेट हुई थी।

वह बोले—"बालक! मेरी सभा के विद्वान बड़े-बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हराकर समुद्र में गिरा चुके हैं। आप तो निरे बालक हैं? आप यह दु:साहस क्यों करने चले हैं?"

श्रष्टावक ने कहा—''श्रापकी सभा के विद्वानों ने शायद कुछ नाम-धारी पिडतों को हराया होगा और इसीका उन्हें बड़ा धमएड होगया मालूम होता है । में तो यह सही तय मानूंगा जय वे मेरे जैसे वेदान्त के पहुंचे हुए विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरावें । श्रपनी माता के मुंह मैंने मुना था कि मेरे पिताजी को श्रापके विद्वानों ने शास्त्रार्थ में हराकर समुद्र में डुवोया था । में उसीका ही श्रुग्ण चुकाने यहा श्राया हूं । श्राप विश्वास रखें कि में श्रापके विद्वानों से हार मनवाके रहूंगा । मेरे शास्त्रार्थ में हार खाकर वे उसी प्रकार लुढ़क जायंगे जैसे तेज दौड़ने वाली गाड़ी की धुरी के दूर जाने पर गाड़ी लुढ़क पड़ती है । श्रत: श्राप श्रपने विद्वानों से मेरी भेट कराने की कुपा करें।"

× × ×

मिथिला-नरेश के विख्यात पिखत और वालक अष्टावक में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। दोनो तरफ से प्रश्नों और उत्तरों की बौछार-सी होने लगी। अन्त में सभासदों को मानना पड़ा कि अष्टावक की जीत हो गई। मिथिला नगर के विद्वानों ने लजा के मारे सिर भुका लिया। शर्त के अनुसार उन्हें समुद्र में डुवो दिया गया और वे वरुणालय सिधारे।

श्रष्टावह के स्वर्गवासी पिता की श्रात्मा श्रपने पुत्र की प्रशंसा को सुनकर श्रानिदत हो उठी श्रीर उसके मुँह से ये उद्गार निकल पड़े—

"यह कोई श्रद्धट नियम नहीं कि पुत्र पिता ही को पड़े। हो सकता है कि कमजोर पिता के बलिछ श्रौर मन्द-मित के विद्वान पुत्र हो। किसी की शकल-सूरत या आयु को देखकर उसकी महानता का निर्णय करना ठीक नहीं । वाहरी रंग-रूप अक्सर लोगों को धोखे में डालता है।"

## : 30:

# भीम और हनुमान

जब से अर्जुन दिव्य अस्त्र-शस्त्र पाने के लिए हिमालय पर तपस्या करने गये थे तब से पाडवों और द्रौपदी के लिए दिन काटना कठिन हो गया।

श्रक्सर द्रौपदी करुण-स्वर में कहती—"श्रर्जंन के बिना सुके यहा काम्यक वन में विलकुल श्रन्छा नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है मानो वन की सुन्दरता ही लुस हो गई है। सन्यसाची (श्रर्जुन) को देखे बिना मेरा जी घवरा रहा है। मुक्ते जरा भी चैन नहीं पड़ती।"

द्रौपदी की ऐसी बातें सुनकर एक बार भीमसेन बोले—"कल्याणी! अर्जुन की याद में तुम जो बातें कहती हो, वह सुक्ते ऐसे आहादित करती हैं मानो अमृत की धारा हृदय में बह रही हो। बिना अर्जुन सुक्ते भी ऐसा प्रतीत होता है मानो इस सुन्दर वन की शोभा ही न रही हो, मानों इसमें चारो ओर अन्धेरा छाया हुआ है। अर्जुन को देखे बिना सुक्ते भी चैन नहीं पड़ती। ऐसा लगता है मानो दिशाएँ घने अन्धकार से आञ्छादित हो गई हैं। क्यों भाई सहदेव! तुम्हें कैसा लगता है?"

सहदेव ने कहा—"भाई ऋर्जुन के बिना नो सारा आश्रम स्ना-स्ना लग रहा है। कहीं श्रीर चलें श्रीर उनकी याद को भूलने का प्रयत्न करें तो कैसा ?"

युधिष्ठिर ने पुरोहित धौम्य से कहा—"अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने को गये इतने दिन हो गये; वह अभी तक लौटा नहीं। मैंने तो उसे इसलिए हिमालय भेजा था कि वह देवराज से दिव्यास्त्र प्राप्त कर श्राये। श्रांगर युद्ध हुश्रा तो यह तय बात है कि भीष्म, द्रोण श्रांर कृपाचार्य धृतराष्ट्र के पुत्रों के ही पन्न में लड़ेगे। महारथी कर्ण भी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है श्रांर श्रांज न से लड़ने की उसकी बंड़ी इच्छा है। मैंने सोचा कि जब ऐसे-ऐसे महारथियों का युद्ध में सामना करना पड़े तो श्रांच्छा हो कि श्रांज न भी हिमालय जाकर देवराज इन्द्र से दिव्यास्त्र प्राप्त कर श्राये। बिना ऐसा किये हम इन महारथियों से पार न पा सकेंगे। यह काम बड़ा ही कठिन है। श्रीर श्रांज न को ऐसे कठिन काम पर भेजकर हम यहाँ श्राराम से दिन बिता रहे हैं यह हमें बहुत खटकता है। श्रांज न का बिछोह श्रांब हम से सहा नहीं जाता। यहा हम उसके साथ रह चुके हैं, इससे उसकी बड़ी याद श्रांती है। श्रांच्छा हो, यहा से कहीं दूर जाकर उसके बिछोह को मूलने की कोशिश करें। श्रांप ही बताइए कि हम कहाँ जाये ?"

धीम्य ने अनेक जंगलों और पिवत्र तीथों के बारे में युधिष्ठिर को बताया। सबने तय किया कि कहीं दूर की जगहों में विचरण करके अर्जुन के बिछोह का दुःख दूर करने का प्रयत्न करें। यह सोचकर सब धीम्य के साथ चल पड़े और तीथों में घूमतेहुए और हर तीर्थ की पिवत्र कथा धीम्य के मुँह से सुनते हुए उन्होंने कुछ बरस बिताये। इस अमण में वे कहीं ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ते तो कहीं घने जंगलों को पार करते। कभी-कभी द्रौपदी थक कर चूर हो जाती तो उस सुकोमल राजकुमारी की व्यथा देखकर सब और दुःखी हो जाते। ऐसे अवसरों पर भीमसेन वहादुरी से सबको धीरज बंधाता और अपने शारीरिक बल से काम लेकर सब का अम दूर करता। भीमसेन की आसुरी स्त्री हिंहिंबा का पुत्र घटोत्कच भी समय-समय पर आकर उन सबकी सहायता करता रहता था।

× × ×

पाडव हिमालय के दृश्य निहारते हुए जा रहे थे कि एक बार उनको एक भयादने जंगल से होकर जाना पड़ा। रास्ता बहुत ही कठिन था। मार्ग में द्रौपदी को तकलीफें उठाते देख युधिष्ठिर का जी भर श्राया। भीमसेन से बोले—''माई भीम, द्रौपदी से इस रास्ते नहीं चला जायेगा। इसलिए लोमश-ऋषि के साथ में श्रौर नकुल तो श्रागे बढ़ते हैं श्रौर तुम व सहदेव द्रौपदी को लेकर गंगा के मुहाने पर जाकर रहो। जब तक हम तीनों न लौट श्रायें, द्रौपदी की सावधानी के साथ रचा करते हुए वहीं रहना।"

किंतु भीमसेन ने न माना। वह बोला—''महाराज! एक तो द्रौपंदी कभी इस बात पर राजी नहीं होगी। दूसरे, जब एक अर्जु न के बिछोह का आपको इतना दुःख हो तो मुक्ते, सहदेव को और द्रौपदी को देखे बगैर आपसे कैसे रहा जायेगा? फिर राज्यसों और हिख-जन्तुओं से भरे इस भीषण वन में आपको अकेला छोड़ जाने को भी में कभी राजी नहीं होऊंगा। इसलिए हम सब साथ ही चलेंगे। अगर कहीं द्रौपदी को चलने में कठिनाई मालूम होगी तो मैं उसे अपने कन्वे पर विठा कर ले चलू गा। नकुल और सहदेव को भी मैं उठा ले चलू गा। आप उनकी चिन्ता न करें।"

भीमसेन की वातों से युधिष्ठिर हर्ष से फूल उठे। उन्होंने भीम को छाती से लगा लिया ख्रौर ब्राशीर्वाद दिया — "भगवान् करे, तुम्हारा शारीरिक बल हर घड़ी वढ़ता ही जाय।"

इतने में द्रौपदी मुसकराती हुई युधिष्ठिर से बोली—''श्राप मेरी चिन्ता न करें। किसी को मुक्ते उठा ले चलने की श्रावश्यकता नहीं। में खुद ही चल सकती हूं।'' श्रौर पाडव फिर साथ-साथ चल पड़े।

× × ×

हिमालय की गोदी में विचरणं करते हुए पाडव महाराज सुवाहु के कुलिन्द देश में जा पहुँचे। महाराज ने उनका खूब श्रादर-सकार किया। कुछ दिन सुबाहु के राज्य में ठहरकर श्राराम करने के बाद उन्होंने फिर यात्रा शुरू कर दी श्रीर चलते-चलते नारायणाश्रम नाम के रमणीक वन-प्रदेश में जा पहुँचे। उस जगह के सुन्दर दृश्यों को देखते हुए वे कुछ दिन वहा रहे।

उत्तर-पूरव से मलयानिल मन्द-गित से वह रहा था। मुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी मौसम की बहार ले रही थी। इतने में एक सुन्दर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया छोर वह उसकी महक और सौन्दर्य पर मुग्ध हो गई। ऐसे ही कुछ और फूल पाने के लिए उनका जी मचल उठा।

भीमसेन के पास जाकर बोली—''भीम, देखा तुमने कैसा कोमल ख्रीर सुन्दर फूल है यह ! कैसी मनोहर सुगन्ध है इसमें! कैसी इसकी निकाई है। मैं यह फूल युधिष्ठिर को मेंट करू गी। तुम जाकर ऐसे ही कुछ ख्रीर फूल ला सकोगे? काम्यक वन में इसी फूल का पौधा लगायेंगे।" यह कहती द्रौपदी हाथ में फूल लिये युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई।

अपनी प्रिय द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उसी फूल की तलाश में निकल पड़ा। पवन उस देवी फूल की सौरम लिये वह रही थी। भीमसेन उसी को स्धात हुआ उत्तर-पूरव की दिशा में अकेले आगे वढ़ चला। रास्ते में कितने ही जंगली जानवरों से उसका सामना हुआ। फिर भी भीमसेन उनकी जरा भी परवाह न करता हुआ आगे वढ़ता चला।

चलते-चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुँचा जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बन्दर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बन्दर का शरीर लाल था और इसमें से ऐसी आभा फूट रही थी मानो आग का कोई वड़ा गोला हो। यह देखकर भीम जोर से चिल्ला उठा।

बन्दर ने जरा आँखें खोलीं और बड़ी लापरवाही से भीम की तरफ देखकर कहा—"मैं कुछ अस्वस्थ हूं। इसीलिए लेटा हुआ हूं। जरा आख लगी थी तो तुमने आकर नींद में खलल डाल दी। मुक्त सोते को क्यों जगाया तुमने ? तुम तो मनुष्य हो। तुम में विवेक होना चाहिए। हम पशु हैं, इससे हममें तो विवेक का अभाव है; पर तुम जैसे विवेकशील मनुष्यों के लिए यह उचित नहीं कि किसी जानवर को दु:ख पहुँचाओ;

बल्कि तुम्हें तो चाहिये था कि हम नासमक्त जानवरों पर दया करते। मालूम होता है, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। पर जाने भी दो। यह बताश्रों कि तुम हो कौन ? कहाँ जाना चाहते हो ? इस पहाड़ी पर इसके श्रागे बढ़ना संभव नहीं। यह तो देवलोक जाने का रास्ता है। कोई मनुष्य यहां से श्रागे जा नहीं सकता। तुम यहाँ इस वन में मन चाहे जितने फल खा सकते हो श्रीर खा-नीकर वापस लौट जाश्रो।

एक वन्दर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को वड़ा क्रोध आया और वोला— "कौन हो तुम जो वन्दर की-सी शक्ल के होने पर भी बड़ी-वड़ी वातें करते हो ? जानते हो, मैं कौन हूं ? मैं चित्रिय हूं। कुक्वंश का वीर और कुन्ती देवी का वेटा और वायु का पुत्र। समके ! मुक्ते रोको मत ! मेरे रास्ते से हट जाओ और मुक्ते आगे जाने दो।"

भीम की वार्ते सुनकर वन्दर जरा मुस्कराया श्रीर वोला—''ठीक है, में हूं तो वन्दर ही, पर इतना कहे देता हूँ कि इस रास्ते श्रागे वढ़ने की कोशिश न करना, नहीं तो खैर नहीं है।"

भीम ने कहा—''देखो जी, मैंने तुमसे कय पूछा था कि मैं उधर जाऊं या नहीं ग्रीर गया तो ठी क होगा या नहीं ? इन वार्तों को छोड़ों ग्रीर रास्ते से हट जाग्रो ग्रीर मुक्ते श्रागे जाने दो।''

बन्दर ने कहा—''देखो भाई, मैं तो हूँ बूढ़ा। कठिनाई से उठ-बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हे आगे बढ़ना ही है तो मुक्ते लॉघ कर चले जाओ।''

भीमसेन ने कहा—''शास्त्रों में किसी जानवर को लाँधना अनुचित कहा गया है। इसी से में दक गया, नहीं तो कभी का तुम्हें और इस पहाड़ को वैसे ही एक छुलाँग में लाँघ कर चला गया होता, जैसे हनुमान ने समुद्र को लाँघा था।"

वन्दर ने कहा-"भाई, मुक्ते जरा बताना तो कि वह हनुमान कीन था जो समुद्र लाँव गया था ?"

भीमसेन नरा कड़क कर बोला-"क्या कहा वन्दर, तुमने ? तुम

महावीर हनुमान को नहीं जानते, जिन्होने भगवान रामचन्द्र की पत्नी सीता को खोजने के लिए एक सौ योजन का चौड़ा समुद्र एक छलाग में लॉघ दिया था। वे मेरे बड़े भाई हैं, समके ! और यह भी जान लो कि मैं बल और पराक्रम में उन्ही के समान हूं। मुक्ते किसी आवश्यक काम पर यहाँ आना पड़ा है। तुम मुक्ते न रोको। उठकर रास्ता दे दो, नहीं तो फिर मेरा कोध तुम्हें अभी ठिकाने लगा देगा। नाहक मृत्यु को न्यौता न दो।"

वन्दर बड़े करुणस्वर में बोला—"हे वीर ! शान्त हो जाश्रो! इतना क्रोध न करो। बुढ़ापे के कारण मुक्तसे हिला-बुला भी नहीं जाता। यदि मुक्ते लाँघना तुम्हें श्रनुचित लगता हो तो मेरी इस पूँछ को हटा कर एक श्रोर करदो श्रीर चले जाश्रो।"

यह सुन भीम को बड़ी हॅसी आई। उसे अपनी ताक़त का बड़ा घमएड था। सोचा कि इस बन्दर की पूँछ को पकड़ कर ऐसे खीचूँगा कि याद रक्खेगा। यह सोचकर भीमसेन ने बन्दर की पूँछ एक हाथ से पकड़ ली।

लेकिन आश्चर्य ! भीम ने पूँछ पकड़ तो ली; पर वह उससे जरा भी हिली नहीं—उठाने की कीन कहे ! खुद भीम बड़ा ताज्ज़ब करने लगा कि बात क्या है ? उसने दोनों हाथों से पूँछ पकड़ कर खूब ज़ोर लगाया । उसकी भौ हैं चढ़ गई । आँखे निकल आई और शरीर से पसीना बह चला । किन्तु पूँछ जैसी की तैसी ही रही । जरा भी नहीं हिली-डुली । भीम बड़ा लिजित हुआ । उसका गर्व चूर हो गया । उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुफ्ते ताक्कतवर यह कौन है ? भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया ।

बोला—''मुक्ते ज्ञमा करे। आप कौन हैं ? सिद्ध हैं, गन्धर्व हैं, देव हैं, कौन हैं आप ? एक शिष्य के नाते पूछता हूं। आप ही की शरण लेता हूं।"

हनुमान ने कहा—'' हे कमलनयन पाग्डुवीर ! सम्पूर्ण विश्व के प्राग्णाधार वायु-देव का पुत्र हनुमान मैं ही हूं । भैया, भीम ! यह देवलोक जाने का रास्ता है। इस रास्ते में यन श्रौर रान्त्स भरे पड़े हैं। इस रास्ते जाने से तुम पर विपदा श्राने की शंका थी। इसी से मैंने तुम्हें रोका। मनुष्य इस रास्ते नहीं चल सकते। फिर तुम जिस सुगन्धित फूल की खोज में श्राये हो उसके पौषे तो उस भरने श्रौर जलाशय के श्रास-पास के उपवन में लहरा रहे हैं। चले जाश्रो श्रौर श्रपनी इच्छा भर फूल चुन लो।"

"वानर-श्रेष्ठ ! मुक्तसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुक्ते आंपके दर्शन प्राप्त हुए। अब मेरी केवल यही कामना है कि जिस आकार में आपने समुद्र लाँघा थी॰ उसके भी दर्शन में कर लूँ।" कहकर भीमसेन ने अपने बड़े भाई हनुमानजी के आगे दरहवत् की।

भीम की वात पर हनुमानजी मुस्कराये श्रीर श्रपना शरीर वढ़ा कर सारी दिशाओं में ज्याप्त हो गये मानो एक श्रीर पहाड़ सामने खड़ा हो गया हो। भीम हनुमानजी के देवी रूप के बारे में बहुत सुन चुका था, पर श्रव उसने देख भी 'लिया। हनुमानजी का विशाल-काय शरीर श्रीर सूर्य की प्रभा के समान तेज ने उसे चकाचौंध कर दिया। उसकी श्रॉसें श्राप-ही-श्राप भएक गई।

हनुमानजी ने अपनी बढ़ती रोककर कहा—"भीम ! इससे और बढ़ा शरीर बढ़ाकर तुम्हे दिखाने का यह समय नहीं है। इतना जान लो कि वैरियों के सामने मेरा शरीर और भी विशाल बन सकता है।"

इसके बाद हनुमानजी ने ऋपना शरीर पहले का-सा छोटा कर लिया ऋौर भीमसेन को गले लगा लिया। महाबीर मारुति के गले लगाते ही भीमसेन की सारी थकावट दूर हो गई ऋौर वह पहले से भी ज्यादा ताक्रतवर हो गये।

हनुमानजी ने प्रसन्न होकर कहा—"वीरवर भीम, अव तुम अपने आश्रम लौट जाओ। समय पड़ने पर मेरा स्मरण करना। तुम्हारे इस मनुष्य शरीर को जब मैंने गले लगाया तो मुक्ते वह आनन्द प्राप्त हुआ जो उन दिनों भगवान रामचन्द्र के स्पर्श से हुआ करता था। भाई, जिस वर की इच्छा हो मुक्तसे मांगो।" ''हे महावीर, मुसे त्रापके दर्शन हुए, यह हम पॉचों भाइयों का ऋहोभाग्य था । यह निश्चित है कि ऋापकी सहायता से हम सभी शत्रुओं पर त्रिजय प्राप्त करेंगे।" भीमसेन ने श्रद्धा के साथ कहा।

मारुति ने अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देते हुए कहा—"भीम! जब तुम लड़ाई के मैदान में सिंह की भाँति गरजोगे तब मेरी भी गर्जना तुम्हारी गरज के साथ मिलकर शत्रुओं के हृदय को हिला दिया करेगी। युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के स्थ पर उड़नेवाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा। विजय तुम्हारी ही होगी!"

इसके बाद हनुमानजी ने भीमसेन को पास के भरने में जो सुगन्धित फूल खिले थे, उन्हें जाकर दिखाये।

फूलों को देखते ही भीमतेन को, वनवास का दुख केलती हुई द्रौपदी का स्मरण हो त्राया । उसने जल्दी से फूल तोड़े, महावीर को फिर प्रणाम किया त्रौर त्राश्रम की त्रोर वेग से लौट चला।

### : ३= :

# "में वगुला नहीं हूँ"

पारडवों के वनवास के समय में एक वार मार्क राडेय मुनि पधारे। इस अवसर पर वातचीत के दौरान में युधिष्ठिर स्त्रियों के गुणों की बड़ी प्रशंसा करते हुए वोले —

"िस्त्रयों की सहनशीलता और सतीत्व से बढ़कर आश्चर्य की बात संसार में और क्या हो सकती है ? बच्चे को जन्म देने से पहले स्त्री को कितना असहा कप्ट उठाना पड़ता है। दस महीने तक वह बच्चे को अपनी कोख में पालती हैं। अपने प्राणों को बोखिम में डालकर, अवर्णनीय पीटा सहकर बच्चे को जन्म देती हैं। उसके बाद कितने प्रेम से उस बच्चे को पालती हैं। उसे सदा यही चिन्ता लगी रहती है कि मेरा बचा कैसा होगा! पित के अत्याचारी होने पर भी, उसके घृणा करने पर भी, स्त्री उसके सारे ग्रात्याचार चुपचाप सह लेती है श्रौर उसके प्रति ग्रापने मन की श्रद्धा कभी कम नहीं होने देती। सचमुच यह एक ग्राश्चर्यजनक ही बात है!"

यह मुनकर महर्षि मार्करडिय एक कथा मुनाने लगे :

कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे । वह ब्रह्मचर्य वत पर श्रटल थे। एक दिन कौशिक पेड़ की छाह में वैठे वेद-पाठ कर रहे थे कि इतने में उनके सिर पर किसी पंछी ने बीट कर दी। कौशिक ने ऊपर देखा तो पेड़ की डाल पर एक वगुला बैटा दिखाई दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इसी वगुले ने मेरे सिर पर बीट की होगी। उन्हें बड़ा कोध श्राया। उनकी कोधमरी दृष्टि बगुले पर पड़ी कि ब्राह्मण के विशुद्ध ब्रह्मचर्य के कारण पंछी तत्काल ही भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगुले के मृत शरीर को देखने ही ब्राह्मण का मन उद्विग्न हो उठा। उन्हें बड़ा पछतावा होने लगा।

मन की भावनात्रों के कार्यरूप में परिण्त होने के लिए कितने ही वाहरी कारणों की त्रावश्यकता पड़ती है। किन्तु वाहरी कारण भावनात्रों का हर वक्त साथ नहीं देते। इसी कारण हम कितनी ही बुराइयों से त्रक्षर वच जाते हैं। यदि यह वात न हो, यदि मनकी सारी भावनाएँ तत्काल ही कार्यरूप में परिण्त होने लग जायँ तो फिर इस ससार के कप्टों को कोई सहन न कर सके।

कांशिक वड़े पछताये कि एक निर्दोप पंछी को मैंने मार दिया। कोध में शाकर मैंने जो भावना की उसने यह क्या ग्रनर्थ कर दिया! यह सोच कर उन्हें बड़ा शोक हुग्रा। इतने में भित्ता का समय हो ग्राया। कीशिक भित्ता के लिए चल पड़े।

एक द्वार पर भिन्ना के लिए वह खड़े हुए। घर की मालकिन अन्दर वरतन साफ़ कर रहीं थीं। कीशिक ने सोचा, काम पूरा होने पर मेरी तरफ ध्यान देगी। किन्तु इतने में स्त्री का पति, जो किसी काम पर बाहर गया हुआ था, लीट आया। आते ही बोला—'बड़ी मूख है।' पति की बात सुनते ही गृह-गत्नी ब्राह्मण की परबाह न करके अपने पति की सेवा- टहल में लग गई। पानी लाकर पॉव घोये, त्रासन विछाया। उसके वैठने पर थाली परोस कर उसके सामने रख दी श्रीर बैठकर पंखा भारतने लगी।

कौशिक द्वार पर खड़े ही रहे। जब उस स्त्री का पित भोजन कर चुका तभी कौशिक के लिए वह भित्ता लाई। भित्ता देते हुए उसने कौशिक से कहा—''महाराज, आपको बहुत देर ठहरना पड़ा, ज्ञमा कीजिएगा।"

स्त्री की इस लापरवाही के कारण कौशिक कोध के मारे प्रज्वलित श्राग्नि से मालूम पड़ रहे थे। बोल उठे—''देवी! सुके श्रीर बहुत घरों में जाना है। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं था जो तुमने सुके इतनी देर उहरा रखा।"

स्त्री ने कहा—''व्राह्मण्श्रेष्ठ ! पति की सेवा-शुश्रूषा में लगी रही। इसी कारण कुछ देर हो गई, च्रमा की जिए।''

कौशिक को अपनी हद-नतता अौर जीवन की पवित्रता का बड़ा घमएड था। वह उस स्त्री को उपदेश देने लगे—"नारी ! माना कि पति की सेवा-टहल करना स्त्री का धर्म होता है। किन्तु ब्राह्मण् का अनादर करना भी ठीक नही। मालूम होता है तुम्हें अपने सतीत्व का बड़ा घमएड है।"

स्त्री ने विनीत भाव से कहा—''नाराज न होइयेगा। अपने पित की शुश्रूषा में रहनेवाली स्त्री पर कुषित होना उचित नहीं। मुक्ते पेड़वाला वगुला समक्तने की ग़लती न कीजिएगा। आपका क्रोध पित की सेवा में लगी रहने वाली सती का कुछ नहीं विगाड़ सकता। मैं बगुला नहीं हूँ।"

स्त्री की वातें सुनकर ब्राह्मण कौशिक चौक उठे। उन्हें वड़ा अचरज हुआ कि इस स्त्री को बगुले के वारे में कैसे पता लगा ? वे आश्चर्य कर रहे थे कि इतने में वह बोली—

"महात्मन् ! त्रापने धर्म का मर्म न जाना । शायद त्रापको इस वात का भी पता नहीं कि क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो मनुष्य के शरीर ही के अन्दर रहते हुए उसका नाश कर देता है। मेरा अपराध ज्ञामा करे श्रीर मिथिलापुरी के रहनेवाले धर्मन्याध से जाकर उपदेश प्रहरा करें।"

ब्राह्मण विस्मित होकर बोले -- ''देवी ! आपका कल्याण हो। आप मेरी निन्दा जो कर रही हैं, मेरा विश्वास है कि वह मेरी भलाई के ही लिए हैं।"

उस साध्वी नारी को यों ग्राशीर्वाद देकर कौशिक मिथिला नगरी को चल पड़े।

× ×

मिथिला पहुँच कर कोशिक धर्मन्याध की खोज करने लगे। उन्होंने सोचा कि जो महात्मा मुक्ते उपदेश देने के काबिल हैं वे अवश्य ही कहीं किसी आश्रम में रहते होंगे। इस विचार से कितने ही सुन्दर मवनों और सुहावने बाग़-वगीचों में ढ़ंढ़ा; पर कौशिक को कोई पता न चला। अत में एक कसाई की दुकान मिली जिस पर एक हट्टा-कट्टा आदमी वैठा मॉस बेच रहा था। लोगों ने कौशिक को बताया—'वह जो दूकान पर बैठे हैं वे ही धर्मन्याध हैं!"

ब्राह्मण् बडे कुत्सित भाव से नाक-भीह सिकोड़ कर दूर ही पर खड़े रहे। उन्हें कुछ समभ में नहीं श्राया। ब्राह्मण् को यो भ्रम में पड़े से देखकर कसाई जल्दी से उठकर उनके पास श्राया श्रौर बड़ी नम्रता के साथ बोला—"भगवन्! स्वस्ति। उस सती साध्वी ने ही तो श्रापको मेरे पास नहीं सेजा है?"

सुनकर कौशिक सन्न रह गये।

"द्विजवर! में आपके यहाँ आने का उद्देश्य जानता हूं। चिलिये, घर पर पधारिये। आपकी इच्छा पूरी होगी।" यह कहकर धर्मन्याध ब्राह्मण् को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचने पर कौशिक ने धर्मन्याध को अपने माता-पिता की वड़ी श्रद्धा के साथ सेवा-टहल करते देखा। इसके बाद इससे निवृत्त होकर कसाई धर्मन्याध ने ब्राह्मण् कौशिक को बताया कि जीवन क्या है, कर्म क्या होता है और मनुष्य के कर्त्तन्य क्या होते हैं। यह उपदेश पाकर कौशिक अपने घर लौट आये और धर्मन्याध के उपदेश के अनुसार अपने माता-पिता की सेग-टहल में लग गये, जिनकी उपेद्धा करके वह वेदाध्ययन और तपस्या में लगे थे।

धर्मन्याध की कथा गीता के उपदेश का ही एक दूसरा रूप है। कोई ऐसी वस्तु नही जिसमें परमात्मा न्याप्त न हो। इसलिए कोई भी काम ऐसा नहीं जो ईश्वरीय न हो। समाज के प्रचलित ढाँचे के कारण, या खास मौक्रा मिलने या न मिलने के कारण, अथवा अपनी पहुँच या विशेष परिश्रम के कारण भिन्न-भिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न कामों में लग जाते हैं। इसमें ऊँच-नीच का या और किसी तरह का प्रश्न ही कहाँ उछ सकता है? किसी भी काम को, उस काम के धर्म से डिगे बग़ैर करना ही ईश्वर की भिन्न करना है। धर्मन्याध की कथा का यही उपदेश है और यही गीता का भी उपदेश है।

### : 38 :

# दुष्टों का जी कभी नहीं भरता

पाडवों के वनवास के समय कुछ ब्राह्मण पाडवों के आश्रम गये थे। वहा से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हाल-चाल सुनाये। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में आधी और धूप में वड़ी तकलीफ उठा रहे हैं तो उनके मन में चिता होने लगी। सोचने लगे, इस अनर्थ का अन्त भी कभी होगा ? इसके नतीजे से कहीं मेरे कुल का सर्वनाश न हो जाये!

भीम का कोध अब तक अगर रका हुआ है तो युधिष्ठिर के समभाने-बुभाने और दवाव के कारण ही। वह कव तक अपना कोध रोक सकेगा? सबर की भी तो हद होती है; किंतु किसी-न-किसी दिन पाडवों का कोध वाध तोड़कर ऐसा वह निकलेगा कि जिससे सारे कौरव-वंश का सफाया हो जाने की ही संभावना है। यह सोचकर धृतराष्ट्र का मन काप उठता।

कभी तोचते-"त्रार्जन त्रार भीम तो हमसे बदला लेकर ही रहेंगे।

शकुनी, कर्ण, दुर्योधन श्रीर नासमभ दु:शासन को न जाने क्यों ऐसी मूर्खता-भरी धुन सवार है ? ये क्यों नहीं सोचते कि पेड़ की डाली के सिरे तक पहुंच जाना खतरे से खाली नहीं होता ? थोड़े से शहद के लालच में पड़कर ये लोग शाख के सिरे तक पहुंच चुके हैं। वे यह क्यों नहीं देखते कि भीमसेन के क्रोध-रूपी सर्वनाश का गड्ढा इन्हें निगल जाने के लिए मुँह-बाये पड़ा है ?"

कभी सोचते— ''आखिर हम लोग लालच में क्यों पड़ गये ? हमें कमी किस बात की थी ? सब कुछ हमें मिला है। फिर भी हम क्यों लोभ में फंसे ? क्यों अन्याय करने पर उतारू हो गये ? जो कुछ प्राप्त था उसी का ठीक से उपभोग करते हुए मुलपूर्वक नहीं रह सकते थे ? लेकिन हाय! लालच में पड़ कर हमने जो पाप किये हैं उनका फल जरूर ही अगतना पड़ेगा। पाप के जो बीज बोये हैं सो पाप ही की फरल काटनी होगी। और पाडवों का हम क्या बिगाड़ सके ? अर्जु न इन्द्र-लोक जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त करके कुशल-पूर्वक लौट आया है। सशरीर स्वर्ग जाकर सकुशल लौट आना कोई मामूली बात है ? कभी किसी से यह हो सका है कि सदेह इन्द्रलोक जाये और उसे फिर छोड़कर इस लोक में वापस लौट आवे ? यदि अर्जु न ने यह असंभव काम संभव कर दिखाया है तो वह केवल हमसे बदला लेने ही की गरज से किया होगा।" इसी भाति धृतराष्ट्र सोच किया करते। मन में तरह-तरह की आर्शकाएँ उठतीं और उनके मन में व्यथा समाई रहती।

लेकिन दुर्योधन श्रौर शकुनी श्रौर ही कुछ सोचते थे। चिता करना तो दूर, उन्हें तो श्रजीव श्रानन्द श्रा रहा था श्रौर उनका विचार था कि श्रव श्रागे शुभ दिन ही श्रानेवाले हैं।

कर्ण श्रीर शकुनी दुर्योधन की चापलूषी किया करते—"राजन् ! जो राज्य-श्री युधिष्ठिर का तेज श्रीर शोभा बढ़ा रही थी, वह श्रव हमारे पाष श्रा गई है। बलिहारी है श्रापकी कुशाय बुद्धि की, जिसके कारण हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुश्रा है।"

किंद्य दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहा होता! कर्या

से बोला—''कर्ण ! तुम्हारा कहना ठीक तो है; परंतु मैं तो चाहता हूं कि पाडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आखोंसे देखूं और उनके सामने अपने सुख-मोग और ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी करूं जिससे उनको अपनी दयनीय हालत का जरा पता तो चले। जब तक शत्रु की तकलीफ को हम अपनी आखों से देख न लेंगे तब तक हमारा आनन्द अधूरा ही रह जायेगा कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिसमें अपना यह काम भी पूर्ण हो जावे। पिताजी की भी इसमें सम्मति लेनी होगी न ?

"पिताजी सोचते हैं कि पाडवों में हम सेज्या दा तपोबल है। इससे पिताजी पाडवों से कुछ डरते रहते हैं। इस कारण वन में जाकर पाडवों से मिलने की इजाजत देने में फिफकते हैं। वे डरते हैं कि कहीं हम पर इससे कोई आफत न जाय। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि हमने द्रौपदी और भीमसेन को जंगल में पड़े तकलीफ उठाते देखा नहीं तो हमारे इतने करने-धरने का लाभ ही क्या रहा ? मैं केवल इतने से ही संतोष नहीं मान सकता कि हमें विशाल राज्य मिला है और उसका उपभोग करते हैं। मैं तो पाडवों का कृष्ट अपनी आखों देखना चाहता हूं। इसलिए कर्ण, तुम और शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वन में जाकर पाडवों को देखने की पिताजी अनुमित दे दें।"

कर्ण ने हॉमी भर दी।

त्रुगले दिन पो फटने से पहले ही कर्ण दुर्योधन के पास जा पहुंचा। उसके चेहरे पर त्रानन्द की भलक देखकर दुर्योधन हो उत्सुकता से पूछा कि बात क्या है। कर्ण बोला—"मुक्ते उपाय सूक्त गया। द्वैतवन में कुछ, खालों की बस्तिया हैं, जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गिनती लेना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत काल से यह प्रथा चली आ रही है। इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमित आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, ठीक है न ?"

कर्ण ने बात पूरी की भी न थी कि दुर्योधन अौर शकुनी बॉसों

उछल पड़े। बोले—''विलकुल ठीक स्फी है तुम को।" कहते-कहते दोनों ने कर्ण की पीठ थप-थपाई श्रौर विदा हुए।

ग्वालों की वस्ती के चौधरी को बुला मेजा गया श्रौर कुमारों ने उससे बातचीत भी कर ली।

× × ×

चौधरी ने राजा धृतराष्ट्र से बिनती करके कहा—"महाराज! गायें तैयार हैं। वन के एक रमणीक स्थान पर राजकुमारों के लिए हर तरह का प्रबन्ध किया जा चुका है। प्रथा के अनुसार राजकुमार उस स्थान पर पधारें। चौपायों की संख्या, उमर, रंग, नसल, नाम इत्यादि की जाँच करके खाते में दर्ज कर लें, जैसा कि सदा होता आया है। बछुड़ों पर चिन्ह लगाने के बाद वन में कुछ देर आखेट खेलकर थोड़ा मन बहला लें। चौपायों की गिनती की रस्म भी अदा हो जायगी और राज-कुमारों का मन भी वहल जायगा।"

राजकुमारों ने भी पिता से आग्रह करके प्रार्थना की कि इसकी अनुमति दे दे।

किंतु धृतराष्ट्र ने न माना। वोले—"मानता हूँ कि राजकुमारों के लिए श्राखेट का खेल वड़ा श्रन्छा होता है। चौपायों की गिनती लेना श्रीर जॉच करना भी श्रावश्यक ही है, परतु फिर भी सुनता हूँ कि श्राजकल दैतवन में पाड़व ठहरे हुए हैं। इसलिए राजकुमारों का वहा जाना ठीक नहीं। उनके श्रीर तुम्हारे वीच मनमुटाव हो चुका है। ऐसी स्थिति में तुम लोगों को ऐसी जगह जहाँ भीम श्रीर श्रर्जुन हों, भेजने पर मैं कभी सहमत नहीं हो सकता।"

दुर्योधन ने विश्वास दिलाया था कि पाडव जहा होंगे वहाँ वे सब नहीं जायेंगे ऋौर वड़ी सावधानी से काम लेंगे।

''तुम्हारे हजार सावधान रहने पर भी मुक्ते भय है कि कोई आफत जरूर आ जायेगी। तुम्हारे लिए यह उचित नहीं कि वनवास के दु:ख से चुव्य हुए पाडवों के नजदीक जाओ। हो सकता है, तुम्हारे अनुचरों में से ही कोई पाडवों से अशिष्टता का व्यवहार कर बैठे, जिससे भारी अनर्थ हो सकता है। केवल गायों की गिनती का ही काम हो तो उसके लिए तुम्हारी बजाय किसी श्रीर को भी भेजा जा सकता है।" राजा ने बेटों को सममाते हुए कहा।

यह सुन शकुनी बोले—''राजन्! युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं। भरी समा में जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं उससे विमुख नहीं होंगे। पाडव उनका कहा अवश्य मानेंगे। हम पर अपना कोध प्रकट न करेंगे। आखिर दुर्योधन आखेट ही तो खेलना चाहते हैं ? वे कोई ऐसा कार्य न करेंगे जिससे कोई बिगाड़ पैदा हो। आप उन्हें न रोकिए। चौपायों की गिनती का भी काम हो जायगा और दुर्योधन की इच्छा भी पूरी हो जायगी। मैं भी उनके साथ जाऊंगा और कोई अनहोनी बात न होने दूँगा। आप विश्वास माने, पाडवों के पास तक हम नही फटकेंगे। मैं इस बात का वचन देता हूं। आप निश्चन्त होकर अनुमति दीजिए।"

विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमित दे दी । वोले—''तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा।''

× × ×

मन में जिसने वैर-भाव को जगह दी हो वह संतोष से सदा के लिए हाथ धो बैठता है। द्वेष वह आग है जो बुक्ताये नहीं बुक्तती। जलती आग को कहीं ईधन डालकर बुक्ताया जा सकता है? ईधन पाकर तो वह और भी प्रवल हो उठती है तथा और भी ज्यादा ईधन पाने के लिए लालायित हो उठती है। द्वेष रखने वाले का जी कभी नहीं भरता।

### : 80 :

# दुर्योधन अपसानित होता है

एक वड़ी सेना और असल्य नौकर-चाकरो को साथ लेकर कौरव द्वैतवन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले न समाते थे। वे सोचते थे, पाडवो को कष्टों में पड़े देखकर खूब आनन्द आयेगा। उन्होंने पहुँचने पर श्रपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाये जहा से पाडवों का श्राश्रम चार कोस की दूरी पर ही था।

कुछ देर विश्राम करने के बाद वे ग्वालों की विस्तियों में गये, चौपायों की गिनती की, मुहर लगाकर विधिवत् रस्म ऋदा की। इसके बाद ग्वालों के खेल और नाच देखकर कुछ मनोरंजन किया। फिर जंगली जानवरों के शिकार की बारी ऋाई।

शिकार खेलते-खेलते दुर्योधन उस जलाशय के पास जा पहुँचे जो पाड़वों के आश्रम के पास ही था। तालाब का स्वच्छ जल, चारो श्रोर के रमणीक दृश्य श्रादि देखकर दुर्योधन खुश हुए। सबसे बढ़कर श्रानंद तो उन्हें इस वात से हुआ कि जलाशय के पास ठहरे हुए पाड़वों के हाल-चाल भी देखे जा सकेंगे। दुर्योधन ने श्रपने लोगों को श्राज्ञा दी कि डेरा श्रब तालाब के किनारे लगा दिये जायें।

#### × × ×

दैवयोग से भी उसी समय गन्धर्व-राज चित्रसेन भी श्रपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तटपर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के कर्म-चारी डेरा लगवाने वहा गये तो गन्धर्वराज के श्रतुचरों ने उन्हें वहा डेरा डालने से मना किया।

अनुचरों ने लौटकर दुर्योधन को इसकी खबर दी कि कोई विदेशी नरेश अपने परिवार के साथ सरोवर के तटपर ठहरे हुए हैं अर्थ उनके नौकर हमें वहाँ ठहरने नहीं दे रहे हैं। यह सुनते ही दुर्योधन गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह बोला—''किस राजा की मजाल है जो मेरी आजा को पूरा न होने दे ? जाओ, अपना काम पूरा करके आओ और कोई रोके तो उसकी और उसके परिवार की खूब खबर लो।"

श्राज्ञा मानकर दुर्योधन के अनुचर फिर जलाशय के पास गये श्रौर किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। गन्धर्वराज के नौकर इस पर बहुत बिगड़े श्रौर दुर्योधन के श्रनुचरों की खूब खबर ली। वे कुछ न कर एके श्रौर प्राण् लेकर भाग खड़े हुए

दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़े।

वहां पहुंचना था कि गन्धवों श्रौर कौरवों की सेनाएँ श्राप्स मे भिड़ गईं। घोर संग्राम छिड़ गया। पहले गन्धवों ने खुले तौर से श्रामने-सामने का युद्ध किया जिसमें उनको हार खानी पड़ी। यह देखकर गन्धवराज कृद्ध हो उठे श्रौर माया-युद्ध शुरू कर दिया। ऐसे-ऐसे मायास्त्र उन्होंने कौरव-सेना पर वरसाये कि कौरवों की सेना उनके श्रागे ठहर न सकी। यहा तक कि कर्ण जैसे महारिथयों के भी रथ श्रौर श्रस्त्र चूर-चूर हो गये श्रौर वह उलटे पाँव माग खड़ा हुश्रा। श्रकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान मे श्रन्त तक डटा रहा। गन्धवराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया श्रौर रस्सी से बाधकर श्रपने रथ पर विठा दिया श्रौर शंख बजाकर विजय घोष किया। इस तरह कौरवों के पच्च के सव प्रधान वीरों को गन्धवों ने कैंद कर लिया। कौरवों की सेना तितरवितर हो गई, कितने ही सैनिक खेत रहे। बचे-खुचे सैनिकों में से कुछ ने पाडवों के श्राश्रम में जाकर दुहाई मचाई श्रौर रच्ना की प्रार्थना की।

× × ×

दुर्योधन और उसके साथियों को इस प्रकार अपमानित होते सुनकर भीम बड़ा खुश हुआ । युधिष्ठिर से बोला—''भाई साहब, गन्धवों ने तो वही कर दिया जो हमें करना चाहिये था। दुर्योधन हमारा मजाक उड़ाने के ही लिए यहा आया था। सो उसे ठीक सजा मिली। गन्धव-राज का हमें आमार मानना चाहिए जो उन्होंने हमारी जिम्मेदारी स्वयं पूरी कर दी।"

युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा—''भैया! तुम्हारा इस तरह श्रानंद मनाना ठीक नहीं। ये हमारे ही कुटुम्त्र के हैं, जिनको गन्धवराज ने कैंद कर रक्ला है। यह देखते हुए भी हम हाथ पर हाथ घरकर बैठे रहें, यह हमारे लिए उचित नहीं। श्रन्छा यही है कि तुम श्रमी चले जाश्रो श्रीर किसी तरह श्रपने वन्धुश्रों को गन्धवों से छुड़ा लाश्रो।'' युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन भल्ला उठा। बोला—"श्राप भी कैसे श्रजीब हैं जो ऐसी श्राज्ञा दे रहे हैं। जिस पापी ने हमें लाख के घर में ठहराकर श्रागकी मेंट चढ़ाने का कुचक रचा भला बताइये तो, उसे में क्यों छुड़ा लाऊँ ? क्या श्राप यह भूल गये कि इसी दुरात्मा दुर्योधन ने सुभे विष मिला श्रश्न खिलाया था श्रीर गंगा में डुबोकर मार डालने का प्रयत्न किया था ? ऐसे पापात्मा पर श्राप कैसे दया करते हैं ? जिन्होंने प्यारी द्रौपदी को भरी सभा में खीच लाकर श्रपमानित किया, श्राप कैसे कहते हैं कि उन्ही नीचों को इम श्रपना भाई मानें ?"

भीम ये बाते कर ही रहा था कि इतने में वन्दी दुर्योधन श्रीर उसके साथियों का त्रार्त्तनाद सुनाई दिया। सुनकर युधिष्ठिर बड़े विचित्तत होकर वोले—''भीमसेन की बात ठीक नहीं है। भाइयों! श्रभी जाकर कौरवों को छुड़ा लाना चाहिए।''

युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी सेना को फिर से इकट्ठा किया और जाकर गन्धर्व सेना पर टूट पड़े।

पाडवों को देखते ही गन्धर्वराज चित्रसेन का क्रोध शात हो गया। उन्होंने कहा—''मैंने तो दुरात्मा कौरवो को शिक्षा देने के लिए ही यह सब किया था। यदि श्राप चाहते हैं तो इनको में श्रभी भुक्त किये देता हूँ।'' यह कह कर चित्रसेन ने कौरवों का बन्धन-मुक्त कर दिया श्रौर साथ ही उन्हे यह भी श्रादेश दिया कि वे इसी घड़ी हस्तिनापुर लौट जायें। श्रपमानित कौरव, फौरन हस्तिनापुर की श्रोर भाग खड़े हुए। कर्ण, जो कि लड़ाई से भाग खड़ा हुश्रा था, रास्ते में दुर्योधन से मिला।

दुर्योधन ने सुब्ध होकर कहा-''कर्ण! अञ्छा होता यदि मैं चित्रसेन के हाथों ही वहा मारा गया होता।"

कर्ण ने उसे बहुत समकाया, फिर भी दुर्योधन का चुन्ध हृदय जरा भी शात न हो सका। बोला—'दुःशासन! श्रव मेरा जीन। बेकार है। मैं यहीं श्रनशन करके प्राण त्याग कर दूँगा। तुम्हीं जाकर राज-काज सभाल लेना। शत्रुश्रों के सामने मेरा घोर श्रपमान हो चुका

है। इसके याद मेरा जीना विलकुल वेकार है।"

तुर्योधन को बहुत ग्लानि अनुभव होने लगी। यह देख दु:शासन की आँखे भर आई। रोते-रोते दुर्योधन के पाँच पकड़कर रुद्ध-कएट से आग्रह करने लगा कि आप ऐसा न करे। भाइयो का यह करुए विलाप कर्ए से न देग्या गया।

वोला— "कुरुवंश के सुपुत्रो! यह तुम्हें नहीं शोभा देता कि इस प्रकार दीनों की भॉति विलाप करो। शोक करने से तुम्हारा क्या भला होगा ? रोने-कलपने से भी कहीं कुछ काम बना है ? धीरज धरो। तुम्हारे शोक करने से तुम्हारे शत्रु पाड़वों को ही आनन्द होगा। दूसरा आर कुछ फायदा नहा होगा। पाड़वों को ही देखो। कितने भारी अपमान उन्हें सहने पड़े थे। किर भी उन्होंने कभी अनशन का नाम तक न लिया!"

कर्ण की वातों का समर्थन करते हुए शक्तनी वोला-

"दुर्योधन! कर्ण की बात मानो। तुम्हें भी हमेशा उलटा ही स्का करता है। प्राण छोड़ने की क्या बान करने लगे! जब राज्य के उपभोग करने का समय है नो तुमको उपवास करने की स्कृती है! तुम्हारे सिवा ख्रांर कांन इस विशाल राज्य का शासक हो सकता है एवं उपभोग कर सकता है? चलो, उठो। शाभी तो हस्तिनापुर चलो। अगर तुम्हें अपने किये पर पछतावा हो रहा है तो फिर चलकर पाडवों से मित्रता कर लेते हैं ख्रांर उनका राज्य उन्हें वापन देकर फिर सुखपूर्वक दिन वितावेंगे।"

शकुनी की वात सुनने ही दुर्योधन मानो स्वप्न से लाग पटा। वह चोक उठा। उसकी बुद्धि पर जो घोड़ा-मा प्रकाश पड़ा था वह फिर लुत हो गया ध्रोर फिर से अन्धेरा छा,गया। एकदम चिल्ला उठा—''ऐसे कैसे पाउंदों से संधि की जा सकती है। उन पर तो विजय ही पाना पट्टेगा। और भें यह पाकर ही रहेगा।"

हुर्गेथन के ये श्राशालनक बचन सुनकर कर्ण ने उसकी खूव नगरना की 'प्रार बे'ला—''धन्य तो दुर्गोधन ! श्राखिर मरने ने फायदा क्या हो सकता है ? जी देत रहने ने नो बहुत बुद्ध प्राप्त किया जा सकता है।" वे सब हस्तिनापुर की श्रोर चल पड़े। रास्ते में कर्ण ने दुर्योधन को विश्वास दिलाने की खातिर कहा कि मैं श्रपने खड्ग की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि तेरह बरस बाद लड़ाई में श्रज्जन का जरूर वध करूँगा। यह मेरी प्रतिशा है।" इससे दुर्योधन को बड़ी सालना मिली श्रौर उसकी ग्लानि कम होने लगी।

### : 88 :

## कृष्णा की भूख

पाडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने एक भारी यज्ञ किया था। दुर्योधन की तो इच्छा राजस्य यज्ञ करने की थी, किंतु पिरडत ब्राह्मणों ने कहा कि धृतराष्ट्र ऋौर युधिष्ठर के रहते उसे राजस्य यज्ञ करने का ऋधिकार नहीं। तो ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही सतीष माना ।

यश के समाप्त होने पर उसके बारे में नगर के लोगों की यह राय हुई कि युधिष्ठिर के राजस्य यश की तुलना में दुर्योधन का वैष्ण्व यश सोलहवाँ हिस्सा भी नहीं था, किंतु दुर्योधन के मित्रों ने तो उसकी प्रशंसा के पुल बाँध दिये। वे कहने लगे कि माधाता, ययाति, भरत जैसे यशस्वी महाराजाग्रों ने जो भारी यश किये थे दुर्योधन का वैष्ण्व यश उनकी वरावरी करने योग्य है। इस प्रशंसा को सुनकर दुर्योधन गर्व ग्रोर श्रानन्द से फूल उठा। राजभवन का आश्रय लेकर जीविका चलाने वाले चापलूस लोगों ने दुर्योधन के यश की महिमा खूब बढ़ा चढ़ाकर इधर-उधर कही, उस पर खील बरसाई ग्रोर चन्दन छिड़का। इस श्रवसर पर महाबली कर्ण उठा ग्रोर भूरी सभा में दुर्योधन को संबोधन करके बोला—

"राजन् ! त्राप इस बात का सोच न कीजिए कि राजसूय यज्ञ न कर सके । शीव्र ही पाँचों पाडव युद्ध मे हारकर हमारे हाथों मारे जाएगे । ग्रीर तव श्राप राजसूय यज्ञ भी कर सकेंगे। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक युद्ध में श्रजु न का वध न कर दूं तव तक न तो पानी से श्रपने पाव धोर्जेंगा, न मास खार्जेगा, न मदिरा पियूँगा श्रीर न किसी मॉगने वाले को 'नाही' कहूँगा। यह मेरा प्रण है।"

कर्ण की इस प्रतिज्ञा पर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने बड़ा शोर मचाकर ग्रपने श्रानन्द का प्रदर्शन किया। कर्ण की शपथ मात्र से ही उनको यह विश्वास हो गया कि बस ग्राम पाडवों का काम ही तमाम हो चुका है।

#### × × ×

यज्ञशाला में कर्ण ने ऋर्जुन को मारने की जो प्रतिज्ञा की उसकी खबर जास्सो द्वारा युधिष्ठिर को मिली। इससे युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गये। वड़ी देर तक पृथ्वी पर टकटकी-सी वाचे देखते रह गये। कर्ण देवी कवच-कुरडलों के साथ पदा हुआ है। उसका पराक्रम भी ऋद्भुत है और अब वह ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका है, यह सब समय का फेर ही तो है। इससे मालूम होता है कि समय हमारे अनुकूल नहीं है। यह सोचते सोचते युधिष्ठिर बड़े चिन्तित हो गये थे।

एक दिन बड़े सबेरे युधिष्ठिर ने नींद खुलने के जरा देर पहले एक सपना देखा। अक्सर सपने या तो नीद के शुरू में आते हैं या नीद खुलने से थोड़ी देर पहले। तो युधिष्ठिर ने सपने में देखा—हैतवन के हिंस जन्तुओं का एक भुरुड आकर उनके आगे पुकार मचा रहा है और आर्त्त स्वर में कह रहा है कि महाराज! आप लोगो ने शिकार खेल-खेलकर हम सबोंका करीव-करीव अन्त ही कर डाला है। इससे पहले कि हमारा सर्वनाश ही हो जाय आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप किसी और जंगल में चले जाइये। हमारी संख्या बहुत घट चुकी है। थोड़ेसे जो जीवित बचे हैं उन्हीं के ह्यारा वंश की वृद्धि होनी है। हमारी नसल का बढ़ना न बढ़ना आप की ही कृपा पर निर्भर है। आपका कल्याण हो! आप हम पर दया करे। "कहते-कहते जानवरों की आँखों में आँसू उमड़ आये। यह देख-

कर युधिष्ठिर का जी भर श्राया। चौककर उठ बैठे तो पता चला कि यह तो सपना था; परन्तु फिर भी युधिष्ठिर बड़े वेचैन हो उठे। इस सपने से उन्हें बड़ी व्यथा पहुँची। भाइयों से सपने का हाल कहा श्रौर सब से सलाह करके वे किसी दूसरे वन में चले गये।

एक बार महर्षि दुर्वासा ऋपने दस हजार शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। वैसे दुर्योधन को महर्षियों के प्रति ऋधिक श्रद्धा न थी; किंतु दुर्वासा कहीं शाप न दे वैठें, इस डर से खुद उनका बड़ी नम्रता के साथ स्वागत किया और बड़े यत्न से उनका सत्कार किया। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा— "वत्स, कोई वर चाहो तो माँग लो।"

दुर्ना अपने कोध के लिए बड़े विख्यात थे। ऐसे कोधी ऋषि को संतुष्ट करने से दुर्योधन को ऐसा आनन्द हुआ मानो मृत्यु के मुंह से निकल आये हों। सोचा, कौन-सा वर माँगू ? बहुत दिमाग लड़ाने पर भी उनकी बुद्धि में औरों की बुराई के खिवा और कुछ न स्सा। वोला— 'मुनिवर! पार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यो समेत अतिथि वनकर मुक्ते अनुग्रहीत किया, वैसे ही वन मे मेरे भाई पाडवो के यहाँ भी जाकर उनका सत्कार भी स्वीकार करें। राजाधिराज अधिष्ठर हमारे कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप उनके पास जाइए और उनके अतिथि वनने की कृपा कीजिये। और फिर एक छोटी-सी बात मेरे लिए और करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आअम में जायें जब राजकुमारी द्रौपदी पाडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से वैठे विश्राम कर रहे हों। वस, यही मेरी प्रार्थना है। इससे मुक्त पर बड़ा अनुग्रह होगा।"

लोगों को कठिनाइयों की कसौटी में कसकर परख लेने का महर्षि दुर्वीसा को बड़ा चाव था। इसिलए उन्होंने दुर्योघन की प्रार्थना तुरन्त मान ली।

दुर्वांसा से ऐसी त्राजीव प्रार्थना करने का दुर्योधन का उद्देश्य यही

था कि कोधी ऋषि पाडवों के पास ऐसे समय पर बार्य अर्थ अर्थ का समुचित सत्कार करना पाएडवों से न हो सके अर्थ अर्थ ऋषि कोध में आकर उन्हें शाप दे दें। दुर्योधन चाहता तो ऋषि से कोई ऐसा वर माँग सकता था, जिससे उसकी भलाई होती। पर उसने तो अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाना ही अ यस्कर समका। द्रात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है!

दुर्योधन की प्रार्थना मानकर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की आवभगत की और दराइवत करके विधिवत् उनका सत्कार किया। कुछ देर वाद मुनि ने कहा—"अच्छा! अभी स्नान करके आते हैं। तय तक भोजन तैयार करके रखना।" कह कर दुर्वासा शिष्यों सहित नदी पर स्नान करने चले गये।

#### × × ×

वनवास के प्रारम्भ में युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान् सूर्य ने उन्हें एक अन्नय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि ठीक वारह वरस तक इसके द्वारा में तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी; परन्तु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब फिर इस बरतन की यह शिक्त अगले दिन तक के लिए लुत हो जायगी।

इस कारण पाडवों के आश्रम में सबसे पहले ब्राह्मणों और अति-थियों को भोजन दिया जाता था। फिर सब भाइयों के भोजन कर लेने के बाद युधिष्ठिर भोजन करते। जब सभी लोग भोजन करके तृप्त हो जाते तब फिर अत में द्रीपदी भोजन करती और बरतन मॉज-धोकर रख देती। जिस समय दुर्वासा ऋषि आये थे तब तक सभी को खिला-पिलाकर द्रोपदी भी भोजन कर चुकी थी। इसलिए सूर्य देव का अच्चयपात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था।

द्रोपदी वड़ी चिन्तित हो उटी कि जव मुनि अपने एक हजार

शिष्यों के साथ स्नान-पूजा करके भोजन के लिए श्रा जायेंगे तब वह उनको क्या खिलायेगी? उसे कुछ न स्फा। कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। दीन भाव से वह भगवान की प्रार्थना करने लगी—"प्रभो! शरणागतों की रज्ञा करनेवाले ईश्वर! जिनका कोई सहारा न हो उनके तुम्हीं तो सहारे हो। दुर्वासा ऋषि के कोध रूगी मंभधार से तुम्हीं हमारा वेड़ा पार लगा सकते हो। मेरी लाज रखो भगवान !"

द्रौपदी इस प्रकार प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में भक्तों की संकट से छुड़ाने वाले भगवान् वासुदेव कहीं से ह्या गये ह्रौर सीधे ह्याश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदों के सामने खड़े हो गये। बोले— "वहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी हैं। कुछ खाने को दो। ह्रौर कुछ बाद में सोचना। पहले तो खाने को लाह्रो।"

द्रौपदी ग्रौर भी बड़ी दुविधा में पड़ गई। बोली—''हे भगवन् ! यह भी कैसी परीत्ता है ? मैं खाना खा चुकी हूं। सूर्य के दिये हुए ग्रत्तय-पात्र की शिक्त ग्राज के लिए समाप्त हो चुकी है। ऐसे समय पर उधर दुर्वासा ऋषि ग्रितिथ बनकर ग्राये हुए हैं। मैं घबरा रही थी कि क्या करूँ ? वे थोड़ी देर में ग्रपने शिष्यों समेत स्नान करके वापस ही ग्रा रहे होगे। ग्रौर ऊपर से ग्रव ग्राप ग्रा गये हैं ग्रीर कहते हैं, भूख लगी है। इस विपता से कैसे बच्चूं ?"

कृष्ण बोले—''मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हू और तुम्हें दिल्लगी स्फ रही है। जरा लाओ तो अपना अज्ञय-पात्र। देखें तो कि उसमें कुछ है भी कि नहीं।"

द्रौपदी हड़बड़ा कर बरतन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कर्ण और साग की पत्ती लगी थी। श्रीकृष्ण ने उसे लेकर मुँह में डालते हुए मनमें कहा—''जो सारे विश्व में व्याप्त हैं, सारा विश्व ही जिसका रूप है यह उस हरि का भोजन हो, इससे उसकी भूख मिट जाय और वह प्रसन्न हो जाय।"

द्रौपदी तो यह देख लजा से सिकुड़-सी गई। सोचा-कैसी हूं में,

कि मैंने ठीक से वरतन भी न घोया। इसीलिए उसमें लगा अन्न-कर्ण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिकार है मुक्ते। इस तरह द्रौपदी अपने आपको धिकार ही रही थी कि इतने में श्रीकृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा—"भीम, जरा जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ।"

भीमसेन बड़े वेग से नदी की श्रोर जाकर उस स्थान पर जहां दुर्वासा श्रादि ब्राह्मण समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन क्या देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य-समुदाय स्नान-पूजा के बाद भोजन तक से निश्च हो चुका है।

शिष्य दुर्वां से कह रहे थे—''मुनिवर ! युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह ग्राये कि भोजन तैयार करके रखें। हमारा तो पेट ऐसा भरा हुन्ना है कि हम से उठा भी नहीं जाता। इस समय तो जरा भी खाने की इच्छा नहीं है।"

यह सुन दुर्वासा ने भीमसेन से कहा—''हम सब तो भोजन से निवृत्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि श्रसुविधा के लिए हमें च्लमा करें।'' यह कह कर ऋषि श्रपने शिष्यों सहित वहा से रवाना हो गये।

सारा विश्व भगवान् श्रीकृष्ण मे ही समाया हुआ है। इसलिए उनके चावल का एक कण खाने भर से सारे ऋपियों की भूख मिट गई श्रीर वे तृप्त होकर चले गये।

## ः ४२ : जहरीला तालाव

पाडवों के वनवास की अविधि पूरी होने को ही थी। वारह वरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रहे थे।

पाडवों के त्राश्रम के पास ही एक गरीन ब्राहाण की भोंपड़ी थी। एक दिन एक हिरन उधर से त्रा निकला। भोंपड़ी के वाहर त्रारणी की लकड़ी टंगी थी। हिरन ने उस पर शरीर रगड़कर खुजली मिटा ली और चल पड़ा। जाते समय अरगी की लकड़ी उसके सींग ही में अटक गई।

काठ के चौकोर टुकड़े पर मथनी जैसी दूसरी लकड़ी से रगड़कर उन दिनों आग सुलगा लेते थे। इसी को अरणी कहते थे।

सींग में अरणी के अटक जाने से हिरन घवरा उठा और वड़ी तेजी से भागने लगा। यह देख ब्राह्मण चिल्लाने लगे और दीड़कर पाडवों के आश्रम में जाकर पुकार मचाई कि हमारी अरणी हिरन उठा ले गया है। अब मैं अग्निहोत्र के लिए अग्नि कैसे उत्पन्न करूँगा?

ब्राह्मण पर तरस खाकर पाँचों भाई हिरन का पीछा करने लगे। पाडव दौड़े तो बड़े नेग से, पर ने हिरन के पास न पहुँच सके। हिरन उछलता: कूदता ख्रौर छलाँगे मारता हुद्या ख्रौर पाडवों को लुभाकर जंगल में बड़ी दूर तक भटका ले गया ख्रीर उनके देखते देखते ख्रचानक ख्राँखों से ख्रोभल हो गया।

पाचों भाई थक कर एक वरगद की छाँह में वैठ गये। प्यास के मारे सबके मुँह सूख रहे थे।

लेकिन सब को एक ही चिता थी। नकुल ने बड़े उद्दिग्न भाव से युधिष्ठिर से कहा—''हमारे लिए यह कैसी लजा की वात है कि इस ब्राह्मण का इतना-सा भी काम हम से न हो सका !"

नकुल को न्यथित देखकर भीमसेन बोले—''हमें तो उसी घड़ी उन पापियों का काम तमाम कर देना चाहिए था, जब कि ने द्रौपदी को सभा के बीच घसीट लाये थे ! लेकिन तब हम चुपचाप रहे, इसी का नतीजा है कि आज हमें ऐसे कष्ट फेलने पड़ रहे हैं।" यह कह कर भीमसेन ने अर्जुन की ओर दुःखं भरी निगाह से देखा।

श्रजु न वोल उठा—''ठीक कहते हो भैया भीम! उस समय तो उस स्तपुत्र की कठोर वार्ते सुनकर भी मैं कठपुतला-सा खड़ा रह गया था। उसी के फलस्वरूप श्रव हमारी यह गत हो रही है।"

युधिष्ठिर ने देखा कि थकावट श्रीर प्यास के कारेण सब की सहन-शीलता जवाब दे रही है। उनसे कुछ कहते न बना। उनको भी श्रसहा प्यास सताये जा रही थी। पर उसे सहन करके शाति से नकुल से वोले—''भैया! जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कही कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है ?"

नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा श्रीर उतरकर कहा कि दूरी पर कुछ ऐसे पोषे दिखाई दे रहे हैं जो पानी ही के नजदीक उगते हैं। श्रासपास कुछ वगुले भी वैठे हैं। वही-कहीं श्रासपास पानी श्रवश्य होना चाहिए।

युधिष्ठर ने कहा कि जाकर देखो ऋरीर पानी मिले तो ले ऋरा । यह सुन कर नकुल तुरत पानी लाने चल पड़ा।

कुछ दूर चलने पर ग्रंदान के मुताबिक नकुल को एक जलाशय मिला। वह बड़ा प्रसन्न हुग्रा। सोचा, पहले तो ग्रपनी प्यास हुमा लूँ ग्रांर फिर तरकश में पानी भरकर ग्रांर भाइयो के लिए ले जाऊँ गा। यह सोचकर वह पानी में उतरा। पानी स्वच्छ था। उसने खुल्लू में पानी लिया ग्रांर उसे पीना ही चाहता था कि इतने में यह ग्रावाज न्याई—''माद्री के पुत्र! दु:साहस न करो! यह जलाशय मेरे श्रधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फिर पानी पियो।''

नकुल चौक पड़ा। पर उसे प्यास इतनी तेज थी कि उस वाणी का परवाह न करके चुल्लू से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते दी उसे कुछ चक्कर-सा आया और गिर पड़ा।

× × ×

वड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिन्तित हुए श्रौर सत्देव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुँचे तो नकुल को जमीन पर पड़ा देखा। उसने सोचा कि हो-न-हो, किसी ने भाई को मार डाला है। पर उसे भी प्यास इतनी तेज थी कि वह ज्यादा कुछ सोच न सका। पानी पाने के लिए वह जलाशय मे उतरा। वह पानी पीने यो ही था कि पहले जैसी वाणी छुनाई दी—''सहदेव! यह मेरा जलाशय है। नेरे प्रश्नों का जवाब देने के बाद ही तुम पानी पी सकते हो।"

सहदेव भी प्यास के मारे इतना व्याकुल हो रहा था कि उस वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी डाला श्रीर किनारे पर चढ़ते-चढ़ते श्रचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा।

जब सहदेव भी बहुत देर तक न लौटा तो युधिष्ठिर घषराकर श्रर्जन से बोले—''श्रर्जन! दोनों माई पानी लेने गये हैं। श्रव तक क्यों नहीं लौटे। जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुवटना तो नहीं हो गई? श्रौर लौटते समय तरकस मे पानी भो लेते श्राना।"

त्रर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाव के किनारे पर दोनों भाइयों को मृत पड़ा देखा सो चौक पड़ा। उसे अचरज हो रहा था और दुःख भी। वह नहीं समक्त पाया कि इनकी मृत्यु का काग्ण क्या है। यही सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि इतने में वही वाणी सुनाई दी—''अर्जुन! मेरे पर्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुक्ता सकते हो। यह तालाव मेरा है। मेरी वात न मानोगे तो तुम्हारी भी वही गित होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है।"

श्रभिमानी श्रर्जं न यह सुनकर गुस्से से भर गया । धनुष तानकर ललकारा—कौन हो तुम ? सामने श्राकर रोको, नहीं तो यह लो । इन्हीं बाणों से तुम्हारे प्राण-पलेल उड़ा देता हूँ ।" वात खतम भी न होने पाई थी कि श्रर्जंन ने शब्द-मेदी गण छोड़ने शुरू कर दिये । जिधर से श्रावाज सुनाई दी उसी श्रोर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा; किन्तु उन वाणों का कोई भी श्रसर न हुश्रा । जरा देर में फिर से श्रावाज श्राई—''तुम्हारे वाण मुक्ते छू तक नहीं सकते । में फिर से कहे देता हूँ, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो श्रौर फिर पानी पियो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ।"

श्रपने बाणों को वेकार हुए देखकर श्रर्जन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा कि यहा तो बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले श्रपनी प्यास तो बुक्ता ही लूँ। फिर लड़ लिया जायगा। यह सोचकर श्रर्जन ने जलाशय में उतर कर पानी पी लिया श्रीर किनारे श्राते-श्राते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। उधर तीनों भाइयों की बाट जोहते-जोहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिन्तित स्वर में वोले—"भैया भीमसेन! न जाने श्रजुंन भी क्यों नहीं लौटा! जरा तुम्हीं जाकर देखों कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। लौटती वार पानी भी भर लाना। प्यास सही नहीं जा रही है। समय का रुख भी हमारे विपरीत ही मालूम होता है। जरा होशियारी से जाना, भाई! तुम्हारा भला हो।"

युधिष्टिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ें। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे-से पड़े हैं। देख कर भीमसेन का कलेजा टूक-टूक होने लगा। सोचा, यह किसी यच्च की करत्त मालूम होती है। जरा पानी पी लेने के बाद देखता हूं कि कौन ऐसा बली है जो मेरे रास्ते आवे।

यह पोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि आवाज आई--'भीमसेन! मेरे प्रश्नों का उत्तर दिये बिना पानी पीने का साहस न करो। यदि मेरी बात न मानोगे तो तुम्हारी भी अपने भाइयों जैसी गति होगी।"

"मुक्ते रोकने वाला तू कौन होता है ?" कहता हुआ भीमसेन वेधड़क तालाब में उत्तर गया और पानी पी लिया। पानी पीते ही और भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर होगया।

उधर युधिष्ठिर श्रकेले बैठे-बैठे घबराने लगे। बड़े ताज्जुब की बात है कि कोई भी श्रब तक नहीं लौटा! कभी ऐसी बात हुई नहीं! श्राखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि श्रभी तक लौटे नहीं? कहीं किसी ने उन्हें शाप तो नहीं दे दिया? या जल की खोज में जंगल में इधर-उधर भटक तो नहीं गये? मैं ही चलकर देखूँ कि बात क्या है?

मन-ही-मन यह निश्चय करके युधिष्ठिर भाइयों को खोजते हुए. जलाशय की स्रोर चल पड़े।

### यत्त-प्रश्न

निर्जन वन था। श्रादिमयों का कहीं नाम-निशान नहीं। हिरन,
सुत्रर श्रादि जानवर इधर-उधर घूम रहे थे। ऐसे वन में से होते हुए
युधिष्ठिर उसी विषेलें तालाव के पास जा पहुँचे, जिसका जल पीकर
उनके चारों भाई मृत-से पड़े थे। चारों श्रोर हरी-हरी घास वड़ी मनोरम
थी। उस हरित-शब्या पर चारों भाई ऐसे पड़े थे जैसे उत्सव के समाप्त
होने पर इन्द्र ध्वजाएँ। यह देख युधिष्ठिर चौक पड़े। उनके श्राश्चर्य
श्रीर शोक की सीमा न रही। श्रसह्य शोक के कारण उनकी श्राँखों से
श्रास् वह निकले।

राजाधिराज युधिष्ठिर भीम श्रीर श्रज् न के शरीरों से लिपट गये श्रीर विलख उठे—''भैया भीम ! तुमने कैसी-कैसी प्रतिज्ञाएँ की थीं ? क्या वे सब श्रव निष्फल हो जायगी ? वनवास के समाप्त होते-होते क्या तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो गया ? देवताश्रो की भी वाते श्राखिर सूठी ही निकर्ला !''

सव भाइयो की श्रोर देखकर वे वचों की तरह रो पड़ें। वे चार-वार यह सोच-सोचकर विलाप कर उठते कि ऐसा कौन-सा शत्रु हो सकता है जिसमें इन चारो के प्राण लेने की सामर्थ्य थी?

फिर अपने आपको उलहना देते हुए कहने लगे—''मेरा कलेजा भी कैसा पत्थर का है जो नकुल और सहदेव को इस माँति मरे पड़े देखकर भी टूक टूक नहीं हो जाता ! अब इस संसार में मुक्ते क्या करना है, जो मैं जीता रहं ?''

कुछ देर यो विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने बड़े ध्यान से भाइयों के शरीरो को देखा और अपने आप से कहने लगे—"यह तो कोई माया जाल-सा लगता है। इनके शरीरों पर कहीं कुछ घाव नहीं दिखाई देता! चेहरों पर भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे दीखते हैं, जैसे सोये पड़े हों। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पाव के निशान भी तो नहीं नजर आते। हो सकता है, यह भी दुर्योधन का ही कोई षड़यन्त्र हो। संभव है, पानी में विष मिला हो।"

ऐसा सोचते-सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी—''सावधान! तुम्हारे भाइयों ने मेरी वात की परवाह न करके पानी पिया था। तुम भी वही भूल न करना। यह तालाव मेरे अधीन है। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और फिर तालाव में उतर कर प्यास बुकाओ।''

युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्त बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली श्रौर बोले---'श्राप प्रश्न कर सकते हैं।"

यद्य ने प्रश्न किया—सूर्य किसकी प्रेरणा ( त्राज्ञा ) से प्रति दिन उगता है ?

उत्तर-- ब्रह्म (परमात्मा) की।

प्र०-मनुष्य का कौन सदा साथ देता है ?

उ०-- धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है।

प्र०—कौन-सा ऐसा शास्त्र (विद्या) है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान् बनता है ?

उ०—कोई भी ऐसा शास्त्र नहों। महान् लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान् वनता है।

प्र०-मृमि से भारी चीज क्या है ?

उ०—सन्तान को कोख में धरने वाली माता भूमि से भी भारी होती है।

प्र०—त्राकाश से भी ऊँचा कौन है ?

उ०--पिता।

प्रo-हवा से भी तेज चलने वाला कौन है ?

उ०-मन।

प्र०--- घास से भी तुच्छ कौन-सी चीज होती है ?

उ०---चिन्ता।

प्र०-विदेश जाने वाले का कीन मित्र होता है।

उ०-विद्या।

प्र०-- घर ही मे रहने वाले का कौन साथी होता है ?

उ०--पती।

प्र०-मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है ?

उ॰-दान; क्योंकि वही मृत्यु के बाद अर्केले चलने वाले जीव है साथ-साथ चलता है।

प्र०-वरतनों मे सब से वड़ा कौन-सा है ?

उ॰--भूमि ही सबसे बड़ा वर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है

प्र०—मुख क्या है ?

उ०--मुख वह चीज है जो शील और सन्चरित्रता पर स्थित है।

प्र०-किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्व-प्रिय वनता है ?

उ॰-- ग्रहंभाव से उत्पन्न गर्व के क्रूट जाने पर।

प्र०—िकस चीज के स्रो जाने से दुःस नहीं होता ?

उ०-कोध के खो जाने से।

प्र०-किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी वनता है ?

उ॰--लालच ।

प्र०—युधिष्टिर ! निश्चित रूप से चतात्रों कि किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर होता है ? उसके जन्म पर, विद्या पर या शील स्वभाव पर ?

उ०—कुल या विद्या के कारण ब्राह्मण्त्व प्राप्त नहीं हो जाता । ब्राह्मण्त्व तो शील स्वभाव ही पर ही निर्भर होता है। जिसमें शील न हो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हों वह चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा क्यों न हो, ब्राह्मण कहला नहीं सकता। चारों वेदो को पार करके भी कोई चरित्र—श्रष्ट हो तो उसे नीच ही समभना चाहिए।

प्र०-सिसार में सबसे बड़े श्राश्चर्य की बात क्या है ?

उ०—हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान् आश्चर्य की बात है।

इसी प्रकार यद्यं ने कई प्रश्न किये श्रीर युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक-ठीक उत्तर दे दिये।

श्रंत में यत्त बोला—"राजन् ! तुम्हारे मृत माइयों में से एक को जिला सकता हूं। तुम जिस किसी को भी जिलाना चाहो वह जीवित हो जायगा।"

युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जिलाऊं ? श्रौर जरा देर रुककर बोले—"जिसका रंग सांवला है, श्रॉखें कमल-सी, छाती विशाल श्रौर बाहें लंबी—लबी हैं, श्रौर जो तमाल के पेड़-सा गिरा पड़ा है, वही नकुल जी उठे।"

युधिष्टिर के इस प्रकार बोलते ही यन्न ने उसके सामने प्रकट होकर पूछा—''युधिष्टिर! दस हजार हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर नकुल को तुमने क्यों जिलाना ठीक समभा ? मैंने तो सुना था कि तुम भीम को ही ज्यादा स्नेह करते हो। श्रीर नहीं तो कम-से-कम श्रर्जु न को तो जिला लेते, जिसकी रण्कुशलता ही तुम्हारी रन्ना करती रही है। तब क्या कारण है कि इन दोनों भाइयों को छोड़कर नकुल को तुम जिलाना चाहते हो?"

युधिष्ठिर ने कहा—''यत्त ! मनुष्य की रत्ता न तो भीम से होती है, न अर्जु न से । धर्म ही मनुष्य की रत्ता करता है और विमुख होने पर धर्म ही से मनुष्य का नाश भी होता है। मैंने जो नकुल को जिलाना चाहा सो वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की दो पितनयों में से—कुन्ती का एक पुत्र मैं तो बचा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि माद्री का भी एक पुत्र जी उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाय। अतः आप कृपाकर नकुल को जिला दें।"

"पच्चपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र ! तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे।" यच ने वर दिया।

यह यज्ञ श्रीर कोई नहीं स्वय धर्म देवता थे। उन्होंने ही हिरन का रूप रखकर पाण्डवों को मुलाया था। उनकी इच्छा हुई कि अपने पुत्र युधिष्ठिर को देखकर अपनी आखें तो तृप्त कर ले और उसके गुणों और योग्यता की परीज्ञा भी ले लें।

युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया श्रीर श्राशीर्वाद देते हुए करा--

"वारह वरस के वनवास की अविध पूरी होने में अभी थोड़े ही दिन बाकी रह गये हैं। वारह वरस जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता ते पूरा हो जायगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पह— जान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे।" इतना कह कर धर्मदेवता अन्तर्द्धान हो गया।

#### × × ×

वनवास की भारी मुसीवते पारडवों ने धीरज के साथ फेल ली। यार्जु न अपने पिता इन्द्र देवता से दिन्यास्त्र प्राप्त करके वावस आगया। भीमसेन ने भी सुगन्धित फुलो वाले सरीवर के पास भाई हनु मान जी से भेंट करली थी और उनकी छाती से लगकर दस पुने अधिक ताकतवर हो गये थे।

जहरीले तालाव के पाम युधिष्टिर ने ऋपने पिता स्वय धर्मदेवता के दर्शन किये ऋौर उनसे गले लगने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। पिता के समान ही पुत्र भी धर्मारमा हुए।

जो यह पिनेत्र कथा सुनेगा उसका मन कभी ग्रधर्म पर उतारू नहीं होगा, न मित्रों में फूट डालने या दूसरो का धन हरने पर ही उद्यत होगा। इस कथा को सुनने वाले लोग पराई स्त्री या पुरुप की चाह नहीं करेंगे। न तुच्छ वन्तुत्रों की इच्छा ही करेंगे।

# अनुचर का काम

वनवास की अविध पूरी होने पर युधिष्ठिर अपने आश्रम के साथी ब्राहाणों से दु:ख के साथ वोले—

"ब्राह्मण् देवतात्रों ! घृतराष्ट्र के पुत्रों के जाल में फंसकर यद्यपि हम राज्य से वंचित हो चुके थे और हमारी हालत दीन-दिखों की-सी हो चुकी थी फिर भी आप लोगों के सत्सग से इतने दिन वन में आनन्द-पूर्वक बीते ! अब वारहवा बरस शुरू होने को है। प्रतिज्ञा के अनुसार हमें कहीं एक वरस तक छिपकर रहना होगा कि जिससे दुर्योधन के जासूस हमारा पता न लगा सके। इस कारण् आप से हमे बिछुड़ना पड़ रहा है। भगवान जाने हम कब अपना राज्य फिर प्राप्त करेंगे और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर आप लोगों के सत्संग में दिन वितायेंगे। आपसे प्रार्थना है कि हमें आशीष देकर विदा करें। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के भय से या उनके प्रलोभन में आकर हमारा पता वता सकें।"

इतने दिनो वन में साथ रहनेवाले ब्राह्मणों से ये वाते कहते हुए युधिष्ठिर का दिल भर ब्राया । पुरोहित धोम्य युधिष्ठिर को सात्वना देते हुए बोले—''वत्स, इतने वड़े शास्त्रज्ञ होकर इस तरह दिल छोटा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। धीरज धरो ब्रीर ब्रागे जो कुछ करना है उस पर ध्यान दो। विपत्ति तो सब पर पड़ती है। तुम जानते ही हो कि पुराने जमाने में स्वयं देवराज इन्द्र को देत्यों की प्रवचना में पड़कर राज्यच्युत होना पड़ा था ब्रीर निषद देश में ब्राह्मण का भेष बनाकर वे रहे थे। किन्तु देवराज छिपे ही छिपे ऐसे उपाय भी करने रहे जिससे दे ब्रागे जाकर शत्रुद्यों की शिक्त तोड़ने में सफल

हुए । तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना होगा । ससार की रक्षा के लिए स्वयं भगवान् विष्णु को श्राहित के गर्भ में रहना श्रार साधारण मनुष्गों की तरह जन्म लेना पड़ा था। श्राना उद्देश्य साधने के लिए उन्होंने वे सब कप्ट भेले श्रोर श्रंत में सम्राट महावली से राज्य छीनकर मनुष्य-मात्र की रक्षा की । भगवान नारायण को भी वृत्रासुर के वध के लिए इन्द्र के वज्र में प्रवेश करके छिना पड़ा था। इसी प्रकार देवताश्रो का काम बनाने के लिए श्रान्त की जल में छिपकर रहना पड़ा था। रोज हम देखते हैं कि भगवान सूर्य भी तो प्रतिदिन पृथ्वी के उदर में मानो विलीन हो जाते हैं श्रीर फिर निकलते हैं ! भगवान् विष्णु ने महावली रावण का वध करने की खातिर महाराज दशरथ के यहा मनुष्य योनि में जन्म लेकर वरसों तक कितने ही भारी-भारी कष्ट उठाये थे। इसी तरह कितने ही महान् लोगों को छिनकर रहना पड़ा है श्रीर उन्होंने श्रन्त में श्रपना उद्देश्य प्राप्त किया है। उन्हीं की भाति कार्य करने ही पर विजय प्राप्त करों श्रीर भाग्यवान बनो श्रीर किसी तरह की चिन्ता न करो।"

युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमित लेकर उन्हें और अपने परिवार के और लोगों को कहा कि वे नगर को लौट जायं। युधिष्ठिर की वात मानकर सब लोग नगर लौट आये और यह खबर उड़ा दी कि पाएडव हम लोगों को आधी रात में सोता छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुन लोगों को बड़ा दुख हुआ।

इधर पांग्डव वन के एक एकान्त स्थान में बैठकर आगे की वातों पर सोच-विचार करके लगे। युधिष्ठिर ने आर्जुन से पूछा—"आर्जुन! तुम लोकिक व्यवहार अच्छी तरह जानते हो। बताओ कि यह तेरहवा वरस किस देश में और किस तरह रहकर बिताया जाय?"

श्रर्जु न ने जवाव दिया—"महाराज ! स्वयं धर्मदेव ने इसके लिए श्रापको वरदान दिया है। सो इसमें सन्देह नहीं कि हम वारह महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार विता सकेंगे कि जिसमें किसी को हमारा सही परिचय प्राप्त न हो सके। श्रच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहे। कौरवों के देश के आसपास पाचाल, मत्स्य, शालव, वैदेह वाल्हिक, दशार्ण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही मनोरंजक देश हैं। इनमे से आप जिसे पसन्द करें वहीं जाकर हम रह जायंगे। यदि मुफसे पूछा जाय तो मैं कहूंगा कि मत्स्य के देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के आधीश विराटराज हैं। विराट का नगर बहुत ही सुन्दर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय होती है। आगे आप जो उचित समर्से।"

युधिष्ठिर ने कहा—''मत्स्याधिपित विराटराज को तो मैं भी जानता हूं। वे वड़े शिक्त-संपन्न हैं। हमें बहुत चाहते भी हैं। धर्म पर चलने वाले श्रीर वयोवृद्ध हैं। दुर्योधन की वातों में भी वे श्रानेवाले नहीं हैं। श्रतः मैं भी यही उचित सममता हूं कि विराटराज के यहीं छिपकर रहा जाय।"

''यह तो तय हुआं—लेकिन यह भी तो निश्चय होना है कि हम विराट के यहाँ रहकर कौनसा काम करेगे ?'' अर्जुन ने पूछा और यह पूछते हुए वह शोक से आतुर हो उठा। यह सोचकर उसका जी भर आया कि जिन महात्मा युधिष्ठिर को कपट छू तक न गया था, जिन्होंने राज-स्य महायश करके सुयश एवं राजाधिराज की पदवी पाई थी, उन्हीं को छुद्मवेष में रहकर एक दूसरे राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी।

त्रार्धन का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे—'मैंने सोचा है कि विराटराज से प्रार्थना करूं कि मुक्ते अपने दरवारी काम-काज के लिए रख ले। राजा के साथ में पाँसा खेला करूगा और उसमे अपनी चतुरता दिखाकर उनका मन बहलाया करूं गा। संन्यासी का-सा भेष बनाकर कंक के नाम से मैं राजा के यहाँ रहूंगा। चौसर खेलने के अलावा राजपिखत का भी काम में कर लूँगा। ज्योतिष, शकुन, नीति आदि शास्त्रो तथा वेदविदागोका मुक्ते जो ज्ञान प्राप्त है उससे राजा को हर तरह से प्रसन्न रक्खूंगा। साथ ही सभा में राजा की सेवा-टहल भी कर लूँगा। कह दूंगा कि राजा युधिष्ठिर का में मित्र रह चुका हूं और सारे शास्त्र उन्हीं से सीखे हैं। में यह सब बड़ी सावधानी से कर लूँगा, जिससे विराटराज को मुक्तपर जरा भी सन्देह न हो। तुम लोग मेरी चिन्ता न करना।"

अपने बारे में यह कहने के बाद युधिष्ठिर ने भीम से पूछा:

"भीमसेन! विराटराज के यहा तुम कौन-सा काम करोगे?" यह पूछते-पूछते युधिष्ठिर की आर्खें भर आई । गद्-गद् स्वर मे कहने लगे— "यत्तों और रात्त्त्तों को कुचलने वाले भीम! तुम्हीं ने उस ब्राह्मण की खातिर बकासुर का वध करके सारी एकचका नगरी को बचाया था। हिंडिबासुर का तुम्हीं ने वध किया था। जटासुर का वध करके हमें जिलाया था। यह अनुपम वल, यह अदम्य कोध और यह विख्यात वीरता लेकर तुम कैसे मत्स्यराज के यहा दब कर रह सकोगे और कौन-सी नौकरी करोगे?"

भीमसेन बोले—''भाई साहब! ग्राप श्रच्छी तरह जानते हैं कि मैं रसोई बनाने के काम में बड़ा ही कुशल हूं। इसलिए मेरा खयाल है कि विराटराज के यहा मैं रसोइया वनकर रह सकता हूं। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर विराटराज को खिलाऊंगा, जैसे उन्होंने कभी खाये न होगे। मेरे काम से निश्चय ही वे बड़े खुश होंगे। जलाने के लिए जगल से लकड़ी चीरकर मैं ले श्राया करूँगा। इसके श्रलावा राजा के यहा जो पहलवान श्राया करेंगे उनके साथ कुश्ती लड़ा करूँगा श्रीर उन्हें पछाड़ कर राजा का मन बहलाया करूँगा।"

मीमसेन के कुश्ती का नाम लेने से युधिष्ठिर का मन जरा विचलित हो गया। उन्हें इस बात का भय था कि भीमसेन कुश्ती लड़ने में कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। भीम ने यह बात तुरन्त ताड़ ली और सम्भाकर गेला— "भाई साहब, आप वेफिक रहिये। मैं किसी को जान से नहीं मारूगा। हा, ज़रा तोड़-मरोड़कर उन्हें सताऊँगा ज़रूर; लेकिन किसी को खत्म नहीं करूँगा। कभी हठीले बैंलों, भैंसों और जगली जानवरों को काबू में करके भी विराट-राज का मन बहलाया करूँगा।"

इसके बाद युधिष्ठर ने अर्जुन से पूछा—''भैया अर्जुन, तुम्हें कौन-सा काम करना पसन्द है ? तुम्हारी वीरता की कान्ति तो छिपाये नहीं छिप सकती। कैसे उसे छिपा सकोगे ?''

श्रर्जुन बोला-''भाई साहब, मैं विराट-राज के रिनवास में रानियों

व राजकुमारियों की सेवा-टहल किया करूं गा। उर्वशी से मुभे नपुन्स-कत्व का शाप भी मिला है। जब में देवराज के यहा गया हुआ था उर्वशी ने मुभसे प्रे मयाचना की थी। मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि आप मेरे लिए माता के समान हैं। इससे नाराज होकर उसने मुभे शाप दे दिया कि तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो जाय। इसके बाद देवराज इन्द्र ने श्रनुग्रह करके मुभे बताया कि तुम जब चाहो तभी केवल एक ही बरस के लिए उर्वशी के शाप का यह प्रभाव तुम पर रहेगा। वही शाप इस समय हमारा काम देगा। मैं सफेद शंख की चृिंड्या पहन लूंगा। स्त्रियों की माति चोटी यूंथ लूंगा और कॅचुकी भी पहन लूंगा। इस प्रकार विराट राज के अन्तः पुर मे रहकर स्त्रियों को नाचना और गाना भी सिखलाऊँगा। यह दूँगा कि मैंने युधिष्ठिर के रनिवास में द्रौपदी की सेवा मे रहकर यह हुनर सीख लिया है।" यह कहकर अर्जु न द्रौपदी की स्रोर देखकर मुस्करा दिया।

श्रज् न की बात सुनकर युधिष्ठिर फिर उद्विग्न हो उठे। वे बोले—
"देव की गित कैंसी है। जो कीर्ति श्रीर पराक्रम में वासुदेव के समान है,
जो भरतवंश का रत्न है श्रीर जो सुमेरु पर्वत के समान गर्वोन्नत है, उसी
श्रज् न को विराटराज के पास नपुन्सक बनकर जाना पड़े श्रीर रिनवास में
नौकरी करने की प्रार्थना करनी पड़े किया हमारे प्रारव्ध में यह भी
वदा था ?"

इसके वाद युधिष्ठिर की दृष्टि नकुल और सहदेव पर पड़ी। सन्तत होकर पूछा—"भैया नकुल! सुन्दर साँवले रंग के सुकुमार! तुम्हारा कोमल शरीर यह दु:ख कैसे उठा सकेगा ? बताओ तुम कौनसा काम करना चाहोंगे ?"

नकुल ने कहा—''में विराटराज के ग्रस्तवल में काम करूँ गा। घोड़ों को भाधने ग्रोर उनकी देख-रेख करने मं मेरा मन लग जायगा। घोड़ों के इलाज के बारे में मेंने काफी ज्ञान प्राप्त किया है। किसी भी घोड़े को मैं काबू में ला सकता हूं। घोड़ों को, चाहे वे सवारी के हो चाहे रथ जैसे वाहनों में जोतने के लिए हो, उन्हें सधाने में मुभो निपुणता प्राप्त हैं । विराटराज से कह दूँगा कि पागडवो कें ( युधिष्ठिर के ) यहाँ में ग्रश्वपाल के काम पर लगा हुग्रा था। निश्चय ही मुभो ग्रपनी पसन्द का काम मिल जायगा।"

श्रव सहदेव की वारी श्रार्ड। ''बुद्धि मे वृहस्पति तथा नीति-शास्त्र की निपुणता मे शुक्राचार्य ही जिसकी समता कर सकते हैं श्रीर मंत्रणा देने में जिसका कोई सानी नहीं रख सकता, ऐसा मेरा छोटा भाई सहदेव क्या करेगा ?'' युधिष्ठिर ने रूद्धकएट से पूछा।

सहदेव ने कहा—''मेरी इच्छा है कि मैं तिन्तपाल का नाम रख कर विराटराज के चौपायों की देग्यभाल करने के काम में लग लाऊं। में विराटराज के गाय-वैलो को किमी तरह की बीमारी न होने दूँ गा श्रौर जगली जानवरों से उनकी रचा किया करूँगा। ऐसी कुशलता के साथ उनकी देखभाल किया करूँगा कि मत्स्यराज की गाये संख्या में बढ़ती जाय,' हृष्ट-पृष्ट हों श्रौर श्रिधक दूध भी देने लगें। वैल श्रौर साड़ों के लच्छा से भी में भली मांति परिचित हूं।"

इसके वाद युधिष्ठिर द्रीपदी से पूछना चाहते थे कि तुम कौन-सा काम कर सकोगी ? किन्तु उनसे पूछते न वना । मुँह से शब्द निकलते नहीं थे । वे मूक से बने रहे । जो प्राणों से भी प्यारी है, माता के समान जिसकी पूजा और रक्षा होनी चाहिए वह सुकुमार राजकुमारी किसी की कैसे और कौन-सी नौकरी कर सकेगी ! युधिष्ठिर को कुछ न सूमा । मन-ही-मन व्यथित होकर रह गये।

युधिष्ठिर के मन की न्यथा द्रीपदी ताड़ गई श्रीर स्वयं ही वोल उठी—
"महाराज, श्राप मेरे कारण शोकातुर कदापि न हो ! मेरी श्रोर से
निश्चिन्त रहें । सैरन्ध्री वनकर में विराटराज के रिनवास में काम कर
क्तू गी । रानियों श्रीर राजकुमारियों की सहेली बनकर उनकी सेवा-टहल
भी करती रहूंगी । श्रपनी स्वतंत्रता व सर्तीत्व पर जरा भी श्राच न श्राने
दूंगी । राजकुमारियों की चोटी गूँथने श्रीर उनके मनोरजन के लिए
हॅसी-खुशी से बातें करने के काम में लग जाऊँगी । मैं कहूंगी कि सम्राट
सुधिष्ठिर के राजमहल में महारानी द्रौपदी की सेवा-शुभूषा करती रही

हूं । इस प्रकार विराटराज के रिनवास में सेवा करती हुई छिपी रहूंगी।" यह सुनकर युधिष्ठिर मुग्ध हो गए। द्रीपदी की सहनशीलता की प्रशंसा करते हुए बोले—"धन्य हो कल्याणी! वीर-वंश की वेटी हो तुम! तुम्हारी ये मंगलकारिणी वातें तुम्हारे कुल के ही अनुरूप हैं!"

× × ×

पारडवो के यों निश्चय कर चुकने पर घौम्यमुनि उनको आशीर्वाद व उपदेश देते हुए बोले-"किसी राजा के यहा नौकरी करते हुए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। राजा की सेवा में तत्पर रहना चाहिए; किन्तु अधिक बाते न करनी चाहिए। राजा के पूछने ही पर कुछ सलाह देनी चाहिए। उसके बिना पूछे आप ही मंत्रणा देने लगना राज-सेवक के लिए उचित नही। समय पाकर राजा की स्तुति भी करनी चाहिए। मामूली-से-मामूली काम के लिए भी राजा की श्रनुमति ले लेनी चाहिए। राजा मानो मनुष्य के रूप मे आग है। उसके न तो बहुत नजदीक जाना चाहिए, न ही बहुत दूर ही हट जाना चाहिए। मतलब यह कि राजा से न तो श्रिधिक हेल-मेल रखना चाहिए, न उसकी लापरवाही ही करनी चाहिए। राजसेवक चाहे कितना ही विश्वस्त क्यों न हो, कितने ही अधिकार उसे क्यों न प्राप्त हो, उसको चाहिए कि सदा पद-च्युत होने के लिए तैयार रहे श्रौर दरवाजे ही की श्रोर देखता रहे। राजाश्रों पर भरोसा रखना नासमभी है। यह समम कर कि अब तो राज्य-स्नेह प्राप्त हो गया है उसके आसन पर वैठना या उसके वाहनों पर चढ़ना श्रनुचित है। राजसेवक को चाहिए कि वह कभी सुस्ती न करे श्रीर श्रपने मन पर क़ाबू रक्खे । राजा चाहे गौरवान्वित करे चाहे श्रपमानित, सेवक को चाहिए कि श्रपना हुए या विपाद प्रकट न होने दे।

"मेद की जो बाते की जायं उन्हें बाहर किसी से न कहें । उन्हें पचा लेना चाहिए। प्रजाजनों से रिश्वत न लेनी चाहिए। किसी दूसरे सेवक से जलना न चाहिए। हो सकता है, राजा सुयोग्य व्यक्तियों को छोड़कर निरे मूर्लों को ऊँचे पदों पर नियुक्त करे। इससे जी छोटा न करना चाहिए । राजभवन की स्त्रियों से प्रेम या हेल-मेल न रखना चाहिए। उनसे खूब चौकन्ना ग्हना चाहिए।"

इस प्रकार राजसेवकों के ध्यान देने योग्य कितनी ही वार्ते पाएडवों को समभाने के वाद पुरोहित धीम्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वोले — ''पाएड पुत्रो ! एक वरम इम भाँति विराटराज के यहां सेवक वनकर रहना और धीरज से काम लेना । इसके वाद तुम्हारा राज्य फिर तुम्हारे हाथ आ जायगा और तुम सुन्वपूर्वक राज करने हुए जीते रहोगे ।"

#### : 84 :

### अज्ञातवास

युधिष्ठिर ने गेक्य्रा वस्त्र पहना य्यांग संन्यासी का भेष धर लिया। य्रांच के तो शरीर में ही नपुंसक के-मे पिरवर्त्तन हो गये। य्यांर सवने भी अपना-अपना भेप इस प्रकार वदल लिया कि कोई उन्हें पहचान न सके, किंतु शकल-सूरत के बदल जाने पर भी च्रित्रयों की-सी स्वाभाविक काित य्यांर तेज कहाँ छिप सकता था ? विराटराज के यहा चाकरी करने गये तो विराट ने उन्हें अपना नांकर बनाकर रखना उचित न समका। एक-एक के बारे मे उनका यही विचार हुआ कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन मे शंका तो हुई, पर पागडवो के बहुत आग्रह करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन मे शंका तो हुई, पर पागडवो के बहुत आग्रह करने योग्य प्रतीत होते हैं। सन के शंका ने उन्हें अपनी सेवामे ले लिया। पाडव अपनी-अपनी पसन्द के कामों पर नियुक्त कर लिये गए।

युधिष्ठिर कंक के नाम से विराटराज के दरबारी बन गए श्रीर राजा। के साथ चौसर खेलकर दिन विताने लगे। भीमसेन रसोइयों का मुखिया बनकर रह गया। कभी-कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़ कर या हिस्र जन्तुश्रों को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था।

श्रर्जुन बृहन्नला के नाम से रनिवास की स्त्रियों को-खास कर विराट-

राज को कन्या उत्तरा स्रोर उसकी सहेलियों एवं दास-दासियों को नाच, गाना स्रोर वाजा बजाना सिखलाने लगा।

नकुल घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने श्रौर उनकी देखभाल करने में बड़ी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा।

सहदेव गाय-बैलो की देखभाल करते रहे।

पाचालराज की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा-टहल के लिए कितनी ही दासिया होनी चाहिए थी, अब अपने पितयो की प्रतिज्ञा पूरी करने के हित दूसरी रानी की आज्ञा-कारिणी दासी बन गई । विराटराज की पत्नी सुदेष्णा की सेवा-शुश्रपा करती हुई रिन्धास में सैरन्ध्री का काम करने लगी।

× × ×

रानी सुदेष्णा का भाई कीचक वड़ा ही विलिष्ट और प्रतापी वीर था। मत्स्यदेश की सेना का वही नायक वना हुआ था और अपने कुल के लोगों को लाथ लेकर कीचक ने चूढ़े विराटराज की शक्ति और सत्ता खूब बढ़ा दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य-देश का राजा तो काचक है, विराट नहीं, यहा तक कि स्चयं निगटराज भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानंत थे।

कीचट को अपने वल और प्रभाव का वड़ा घमएड था। ऊपर से राजा विराट ने भी तो उसे सिर चढ़ा रक्खा था। इस कारण उसकी बुद्धि फिर गई। और जब से द्रौपदी पर उसकी नजर पड़ी उसके मन की वासना प्रवल हो उठी। उसने सोचा—आखिर दासी ही तो है। इसे सहज ही में राजी कर लिया जा सकता है। इस विचार से कीचक ने कई वार सती द्रौपदी के साथ छेड़-छाड़ करने की चेष्टा की।

कीचक की इन हरकतों से द्रौपदी बड़ी कुिएटत हो उठी। किंतु किसी से कुछ कहते भी न वन पड़ा। संकोच के मारे रानी सुदेण्णा से भी कुछ कह नहीं सकी। हा, उसने इतनी वात अवश्य फैला ख़्ली थी कि मेरे पित गन्धर्व हैं। जो भी मुक्ते बुरी नजर से देखने या छेड़ने की कोशिश करेगा उसकी मेरे पित कसकर ख़बर लेंगे—गुप्त रूप से हत्या कर देंगे। द्रौपदी के सतीत्व, शील स्वभाव और तेज को देखकर सब ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था, किंतु धूर्च कीचक को तो गन्धर्वों का भी डर न था वह अपनी हरकतों से वाज नहीं आया। कितनी ही बार उसने द्रौपदी से छेड़-छाड़ की। जब किसी तरह काम बनता न दीखा तो उसने अपनी बहन रानी सुदेष्णा का सहारा लिया। वह गिड़गिड़ाकर बोला—"बहन ! जब से मेरी नजर तुम्हारी सैरन्धी पर पड़ी है, मुक्ते न दिन को चैन है, न रात को नींद। मुक्त पर दया करके किसी-न-किसी उपाय से तुम उसे मेरी इच्छा के अनुकूल बना दो तो। बड़ा उपकार हो।" सुदेष्णा ने उसे बहुत समकाया, पर कीचक अपने हठ से न टला। अन्त में विवश होकर सुदेष्णा ने अनमने मन से कीचक की सहायता करना स्वीकार कर लिया। भाई और बहन दोनों ने मिलकर द्रौपदी को फ साने का कुचक रच ही लिया।

इस कुमन्त्रणा के अनुसार एक रात को कीचक के भवन में बड़े स्वादिष्ट पदार्थ और मदिरा तैयार की गई। रानी सुदेज्णा ने द्रौपदी के हाथ में एक सुन्दर सोने का कलशा देकर कहा—"भैया के यहाँ बड़ी अच्छी किस्म की मदिरा तैयार की गई है। जाकर यह कलशा भर के ले आ।"

सुनकर द्रौपदी का कलेजा धड़क उठा। बोली—''इस अन्धेरी रात में में कीचक के यहा अर्केली कैसे जाऊं? महारानी, सुके डर लगता है। अगपकी कितनी ही और दासिया हैं। किसी दूसरी को मेज दीजिए।"

द्रौपदी ने वड़ी मिन्नतें की; किन्तु सुदेष्णा न मानी।कोध का स्रमिनय करती हुई बोली-''तुम्हीं को जाना पड़ेगा। यह मेरी स्राज्ञा है। स्रौर किसी को नहीं भेजा जा सकता। जास्रो।'' विवश होकर द्रौपदी को जाना पड़ा।

कीचक ने वही व्यवहार किया जिसका द्रौपदी को डर था। कामान्ध

कीचक ने द्रौपदी से आग्रह किया, मिन्नते कीं और बहुत तंग किया। द्रौपदी ने कहा—''सेनापित, आप राजकुल के हैं और मैं तो हूं नीच नौकरानी। तब फिर आप मुक्ते कैंसे चाहने लगे ? अधर्म करने पर क्यों तुले हुए हैं ? तिस पर मैं ब्याही हुई पराई स्त्री हूं। इस कारण सावधान ही रहें। यदि आपने मेरा स्पर्श तक किया तो आपका सर्वनाश होजायगा। ध्यान रहे मेरे रक्तक गन्धर्व हैं। वे क्रोध में आग्रये तो आपका प्राण ही लेकर छोड़े गे।"

श्रनुनय-विनय श्रौर श्राग्रह से काम न बनते देखकर दुष्ट कीचक ने वल-पूर्वक श्रपनी इच्छा पूरी करनी चाही श्रौर द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी ने मधुकलश वहीं पटक दिया श्रौर भारने लगी। कीचक की पकड़ से हाथ छुड़ाकर राजसभा की श्रौर भागने लगी। कीचक गुस्से से भर उसका पीछा करने लगा। द्रौपदी हरिणी की भाति भय-विह्वल होकर राजा की दुहाई मचाती भागी श्रौर राजसभा में पहुँच गईं। इतने में कीचक भी उसके नजदीक श्राया। श्रपनी शक्ति श्रौर पद के मद में श्रन्था होकर भरी सभा में उसने द्रौपदी को ठोकर मार कर गिरा दिया श्रौर श्रपशब्द भी कहे। सभासद सारे देखते रह गए। किसी की हिम्मत न पड़ी कि इस श्रन्याय का विरोध करे। मत्स्य-देश के राजा तक को जिसने मुट्ठी में कर लिया था ऐसे प्रभावशाली सेनापित के खिलाफ कुछ भी बोलने की किसी की हिम्मत न पड़ी। सव-के-सब मारे डर के चुणी साथे बैठे रहे।

अपमानित द्रौपदी लज्जा और क्रोध के मारे आपे से वाहर होगई। अपनी हीन नि:सहाय अवस्था पर उसे बड़ा क्रोम हुआ। उसका धीरज हर गया। अपना परिचय संसार को मिल जाने से जो अनर्थ हो सकता था उसकी भी परवाह न करके रातोंरात वह भीमसेन के पास चली गई और सोते से भीमसेन को जगाया। भीम चौंक कर उट वैठा।

श्राँस् बहाती श्रौर सिसकती हुई द्रौपदी उससे वोली—''मीम, मुक्तसे यह श्रामान नहीं सहा जाता। नीच दुरात्मा कीचक का इसी घड़ी वध करना होगा। महारानी होकर भी मैं श्रयर विराटराज की रानियों के लिए चन्दन घिसने वाले दासी वनी तो यह तुम्ही लोगों की प्रतिशा कायम रखने के लिए । तुम लोगों की खातिर ऐसे लोगों की मेंवा-चाकरी कर रही हूं जो ब्रादर के भी योग्य नहीं हैं। में हमेशा निर्मय रही हूं, यहा तक कि स्वयं कुन्तीदेवी ब्रौर तुम से भी में कभी न डरी, किन्तु ब्राज यहाँ तक नौवत पहु च गई कि रनिवास में हर घड़ी भय से काँपती हुई सबकी सेवा-टहल कर रही हूं। सेरे इन हाथों को तो देखों।" कटकर द्रीपदी ने भीमसेन को ब्रापने हाथ दिखलाये। भीमसेन ने देखा कि चन्दन घिसने के कारण द्रीपदी के कोमल हाथों में छाले पड़े हुए हैं। ब्रातुर होकर उमने द्रोपदी के हाथों को ब्रापने मुखपर रखकर प्रेम से दवा लिया।

मीमसेन ने द्रीपदी के आसू पोंछे और जोश में आकर बोला—' "कल्याणी, अब की मैं न तो युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा का पालन करू गा, न अर्जु न की सलाइ ही पर ध्यान दूंगा। जो तुम कहोगी वही करू गा। इसी घड़ी जाकर कीचक और उसके सारे भाई-नम्धुस्रो को नष्ट किये देता हूँ।" कहकर भीम फुरती से उठ खड़ा हुस्रा।

भीम को इस प्रकार जाते देख द्रौपदी जरा नंभल गई। उसने भीमसेन को सचेत करते हुए कहा कि उतावलों से कोई काम कर डालना ठीक नहीं। कुछ देर तक दानों कुछ सोचते रहे और अन्त में यह निश्चय किया कि कीचक को धोखे से राजा की नृत्यशाला के किसी एकात स्थान में रात को अकेले में बुला लिया जाय और वहीं उसका काम तमाम किया जाय।

× × ×

श्रगले दिन सुगह जब कीचक ने द्रौपदी को देखा तो बोला— "सैरं थ्री! तुम्हें कल मैंने सभा में ठोकर मार कर गिराया था। सभा के सब लोग देख रहे थे; किंतु किसी का साहस न हुआ कि तुम्हें बचाने के लिए आगे वढ़े। सुनो, यह विराट मत्स्य देश का राजा है सही, पर है नाम-मात्र का। असल मे तो मैं ही यहा का सब कुछ हूं। यदि मेरी इच्छा पूरी करोगी तो महारानी का-सा सुख भोगोगी। और में तुम्हारा दास बनकर रहुंगा। मेरी बात मान लो।" द्रीपदी ने कुछ ऐसा भाव बताया मानो कीचक की बात उसे स्वी-कार है। वह बोली—

''सेनापते ! मैं आपकी बात मानने को राजी हूं। मेरी बात पर विश्वास करें। में सच कहती हूं। यदि आप मुक्ते वचन दें कि आप मेरे साथ सम्भोग करने की बात किसी को मालूम न होने देंगे तो मैं आपके अधीन होने को तैयार हूं। मैं लोक-निन्दा से डरती हूं और यह नहीं चाहती कि यह बात आपके साथी-सम्बंधियों को मालूम हो। वस इतनी-सी ही बात है।"

यह सुन कीचक मारे श्रानन्द के नाच उठा । द्रीपदी जो भी कुछ कहे उसे मानने के लिए वह तैयार होगया ।

द्रीपदी बोली—रृत्यशाला में स्निया दिन के समय नाच सीखती रहती हैं और रातको सब अपने-अपने घर चली जाती हैं। रात में वहां कोई नहीं रहता। इसलिए आज रातको आप वहीं आकर मुम्से मिले। में वहीं कहीं किवाड़ खुले रखकर लेटी रहूंगी और वही में आपको इच्छा पूर्ण करुंगी।

कीचक के श्रानन्द का ठिकाना न रहा।

× × ×

रात हुई। कीचक स्नान करके खूब बन-उनकर निकला और दबे पाव ट्रत्यशाला की ओर बढ़ा। किवाड़ खुले थे। कीचक जल्दी से अंदर धुस गया ताकि कोई देख न ले।

हत्यशाला में अन्वेरा था। कीचक ने गौर से देखा तो पलंग पर कोई लेटा हुआ दिखाई दिया। अन्वेरे में टटोलता हुआ पलंग के पास पहुंचा। पलंग पर भीमसेन सफेद रेशम की साड़ी पहने लेटा हुआ था। कीचक ने उसे सैरंशी समभा और धीरे से उसपर हाथ फेरा। कीचक का हाथ फेरना था कि भीमसेन उसपर ऐसे भपटा जैसे हिरन पर शेर भपटता है। एक धक्के में भीम ने कीचक को गिरा दिया और अन्वेरे में ही दोनों में कुश्ती शुरू होगई। कीचक ने यही समभा कि सैरन्ध्री के गन्धवीं में से किसी के साथ लड़ रहा हूं। वैसे कीचक भी कुछ कम ताकतवर नहीं था। उन दिनों कुरती लड़ने में भीम, बलराम श्रीर कीचक तीनों को एक समान निपुराता श्रीर यश प्राप्त था। इसलिए दोनों में द्वन्द्व होने लगा, जैसे बाली श्रीर सुप्रीव का प्राचीनकाल में हुआ बतलाते हैं।

कीचक बली था अवश्यः पर कहा भीम और कहाँ कीचक ! वह भीम के आगे ज्यादा न ठहर सका। जरा देर में ही भीम ने कीचक की ऐसी गत बना दी कि उसका एक गोलाकार माछ-पिंड बन गया। फिर द्रौपदी से विदा लेकर भीम रसोईघर में चला गया और नहा-धो कर आराम से सो रहा।

इधर द्रौपदी ने नृत्यशाला के रखवालों को जगाया श्रौर बोली— "कीचक हमेशा मुक्ते तंग किया करता था। श्राज भी वह तंग करने श्राया था। तुम लोगों को मालूम है ही कि मेरे पति गंधर्व हैं। उन्होंने क्रोध में श्राकर कीचक का वध कर दिया हैं। श्रधर्म के रास्ते चलने के कारण गन्धर्वों के हाथों तुम्हारे सेनापति वह मरे पड़े हैं!"

रखवालों ने देखा कि वहा पर सेनापित कीचक नहीं; विलक खून से लथ-पथ एक मास-पिंड पड़ा था।

## : 84:

# विराट की रचा

कीचक के वध की बात विराट के नगर में फैली तो लोगों में बड़ा आतंक छा गया। द्रौपदी के प्रति सव सशंक हो गये। लोग आपस में काना-फूसी करने लगे। कहने लगे कि सैरं थ्री है भी तो बड़ी सुन्दर जो इसकी ओर आकर्षित न हो वही गनीमत। और फिर इसके पति गन्धवं! किसी ने आँख उठाकर देखा कि जमराज के घर पहुंचा! इस कारण यह तो एक प्रकार से नगर के प्रजाजन और राज-घराने के लोगों पर तो मानों आफत के समान है। सबको यह डर बना रहेगा कि गन्धवं नाराज होकर कहीं नगर पर कुछ आफत न बुलादें। इससे कुशल तो इसी में है कि इस सैरं थ्री को ही नगर से बाहर निकाल दिया जाय।

यह सोच कर कीचक के सम्बन्धी व हिर्तिचितक सब रानी सुदेष्णा के पास गये श्रीर, उससे प्रार्थना की कि सैरन्ध्री को किसी तरह नगर से निकाल दिया जाय।

सुदेष्णा ने द्रौपदी से कहा—''बहिन! तुम बड़ी पुरायवती हो। श्रवतक तुमने हमारे यहाँ जो सेवा की उसी से हम सन्तुष्ट हो गई। वस श्रव इतनी दया करो कि हमारा नगर छोड़कर चली जाश्रो। तुम्हारे गन्धर्व हमारे नगर पर न जाने कब श्रीर क्या श्राफ़त बुलादे!"

यह उस समय की बात है जब पाएडवों के अज्ञातवास की अविधि पूरी होने में केवल एक ही महीना रह गया थां। सुदेष्णा की बात सुनकर द्रीपदी बड़ी चिन्तित हो गई। बोलीं—"रानी ! मुक्तसे नाराज न होइये। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुक्ते एक महीने की और मोहलत दीजिए। तबतक मेरे गन्धर्व पति कृत-कार्य हो जायंगे। ज्योंही उनका उद्देश्य पूरा हो जायगा, मैं भी उनके साथ मिल जाऊँगी। इसलिए अभी मुक्ते कामपर से न निकालिये। मेरे पति गन्धर्व-गण इसके लिए आपका और विराटराज का बड़ा आमार मानेंगे।"

सुदेण्णा को डर था कि कहीं सैरन्ध्री नाराज न हो जाय श्रीर उसके पित श्रीर कोई श्राफ़त खड़ी न करदें। इसिलए उसने यह बात मान ली।

× × ×

जबसे पाएडवों के बारहवर्ष के बनवास की अवधि पूरी हुई तब से दुर्योधन के जासूसों ने पाएडवों की खोज लगानी शुरू करदी। कितने ही देशों, नगरों और गॉवों को छान डाला। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ छिपकर रहा जासकता था। महीनों इसी काम में लगे रहने पर भी जब पाएडवों का कहीं पता न लगा तो हारकर वे दुर्योधन के पास लौट अपने और बोले—

"नरेन्द्र! हमने पाएडवों को खोजने में ऐसे स्थानों को भी दूँढ़ा, जहाँ मनुष्य रह ही नहीं सकते। ऐसे-ऐसे जंगल छान डाले जो भाड़-भंखाड़ से भरे हैं। कोई आश्रम ऐसा नहीं रहा जिसमें हमने उन्हें न खोजा हो। यहाँतक कि पहाड़ की चोटियों तक को दूँ है विना न छोड़ा। ऐसे नगरों में जहाँ कि लोग भरे रहते हैं, हमने एक-एक से पूछ कर पता लगाया; परन्तु फिर भी पाएडवों का कही भी पता नही मिला। त्राप निश्चय माने कि पाएडव अब मिट ही चुके हैं।"

इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के वध की ख़बर फैल गई। यह भी सुनने में आया कि किसी स्त्री के कारण यह बध हुआ। यह ख़बर पाते ही दुर्योधन ने ताड़ लिया कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा और वह भी द्रौपदी के कारण। महावली कीचक को मारना सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बूते का काम है और वलराम का कीचक से कोई वैर नहीं। इसलिए निश्चय ही भीम ने कीचक को मारा होगा।

श्रपना यह विचार दुर्योधन ने राजसमा में भी प्रकट किया। वह बोला—''मेरा खयाल है कि पारडव विराट-नगर में ही कहीं छिपे हुए हैं। वैसे भी विराटराज मेरी मित्रता श्रस्वीकार करते श्राए हैं। सो हम कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे इस बात का ट्रीक-ठीक पता लग जाय कि पारडव सच-मुच विराटराज के यहाँ शर्स, लिये हुए हैं या नहीं। मुक्ते तो यही श्रच्छा उपाय लगता है कि हम मत्स्यदेश पर धावा बोल दें श्रीर विराट की गाये उठा ले श्रावं। यदि पारडव वहीं हैं तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमारे विरुद्ध लड़ने श्रावंगे। यदि हम श्रज्ञातवास की श्रविध पूरी होने से पहिले उनका पता लगा लें तो शर्त के श्रनुसार उन्हें श्रीर वारह बरस के लिए बनवास करना होगा। यदि पारडव विराटराज के यहाँ न भी हो तो भी हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमारे तो दोनों हाथो लड्डू हैं।"

दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला—"राजन ! मत्स्यदेश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुक्ते बहुत तंग किया है। अब जब कि कीचक की मृत्यु हो चुकी है, मत्स्यराज की शिक्त नहीं के बराबर ही समक्तनी चाहिए। इस अवसर से लाभ उठाकर में उससे अपना पुराना वैर लेना चाहता हूं। अतः मुक्ते इस बात की अनुमित दीजाय कि मैं मत्स्यदेश पर आक्रमण करदूं।"

कर्ण ने सुरामां की वात का अनुमोदन किया और फिर सब की

गय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर दोनों स्त्रोर से स्त्राक्रमण किया जाय । राजा छुशर्मा स्त्रपनी सेना लेकर मत्स्यदेश पर दिल्ला की स्त्रोर से हमला करें स्त्रीर जब विराटराज स्त्रपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जायं तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की स्त्रोर से दुर्योधन स्त्रपनी सेना लेकर स्त्रचानक विराटनगर पर छापा मार दें।

इस योजना के श्रनुसार राजा सुशर्मा ने दिल्ला की श्रोर से मत्स्य-देश पर श्राक्रमण कर दिया। मत्स्यदेश के दिल्ला हिस्से में त्रिगर्त्तराज की नेना छा गई श्रीर गायों के भुग्ड-के-भुग्ड सुशर्मा की फौज ने हथिया लिये; लहलहाते खेत उजाड़ डाले; याग-वगीचों को तबाह कर दिया। गाले श्रीर किसान जहो-तहीं भाग खड़े हुए श्रीर विराटराज के दरबार में जाकर दुहाई मचाई। विराटराज को बड़ा खेद हुश्रा कि महावली कीचक ऐसे श्रवसर पर नहीं है।

उन्हें चिन्ताकुल होते देखकर कंक (युधिष्ठिर) ने उनको सात्यना देते हुए कहा—"राजन्! चिन्ता न करें। यद्यपि मैं संन्यासी ब्राह्मण् हूँ फिर भी अस्त्र-विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सुना है कि आपके रसोहये जलभ, अश्वपाल प्रंथिक और खाला तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहन कर रथारूढ़ होकर युद्ध-चेत्र मे जाऊँगा। आप भी उनको आज्ञा देदें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र देने की आज्ञा दीजिएगा।"

यर सुन विराटराज बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञानुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आखड़े हुए। अर्जु न को छोड़ बाकी चारों पाउटव उनपर चढ़कर विगटराज और उनकी सेना समेन सुशमां से लड़ने चले गए।

गजा छुरामां श्रीर विराटराज की सेनाश्रों में घोर युद्ध हुआ। दौनों छोर श्रसंख्य सैनिक खेत रहे। सुशमां ने अपने साथियों समेत विराटराज छो भेर लिया श्रीर विराट को रथ से उत्तरने पर विवश कर दिया। श्रन्त में सुशमां ने निराटराज को कैंट करके श्रामें रथपर विटा लिया श्रीर विजय का देवा स्कात हुए श्रपने खेमे में चला गया। जब राजा

विराट ही बन्दी कर दिये गए तो उनकी सारी सेना तितर-वितर हो गई। सैनिक जान लेकर भागने लगे।

यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन को आज्ञा देते हुए वोले— ''भीम! अब तुम्हें जी लगाकर लड़ना होगा। लापरवाही से काम नहीं चलेगा। अभी विराटराज को छुड़ा लाना होगा; तितर-वितर हो रही सेना इकट्टी करनी होगी और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा।"

युधिष्ठिर की बात पूरी भी न होने पाई थी कि इतने में भीमसेन एक भारी वृद्ध उखाड़ने लग गए। युधिष्ठिरने उनको रोक कर कहा— "यदि तुम सदा की भाँति पेड़ उखाड़ने ऋौर सिंह की-सी गरजना करने लग जाओंगे तो शत्रु तुम्हें भट पहिचान लेगा। इसलिए और लोगों की ही भाँति रथ पर बैठे हुए धनुष-बाग के सहारे लड़ना ठीक होगा।"

त्राज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर वाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी देर की लड़ाई के वाद भीम ने विराद-राज को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैंद कर लिया। मत्स्यदेश की सेना जो डरके मारे भाग गई थी, समर-भूमि में फिर से त्र्या डटी श्रीर सुशर्मा की सेना पर विजय प्राप्त करली।

× × ×

मुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो लोगो के उत्साह श्रीर श्रानन्द की सीमा न रही। नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर श्रानन्द मनाया श्रीर विजयी निराटराज के स्वागत के लिए शहर के बाहर चले। इघर नगर के लोग विजय की खुशियाँ मना रहे थे श्रीर राजा की बाट जोह रहे थे उघर उत्तर की श्रीर से दुर्योधन की एक बड़ी सेना ने विराटनगर पर श्रचानक धावा बोल दिया श्रीर खालों की बस्तियों में तबाही मचानी शुरू कर दी। कौरव-सेना सम मचाती हुई श्रसंख्य गायों श्रीर पशुश्रों को भगा ले जाने लगी; बस्तियों में हाहाकार मच गया। खालों का मुखिया राजभवन की श्रोर भागा श्राया श्रीर राजकुमार उत्तर के श्रागे दुहाई मचाई।

बोले-- ''दुहाई है राजकुमार की ! हम पर भारी विपदा आगई है।

कौरव-सेना हमारी गायें भगा ले जारही है। राजा सुशर्मा से लड़ने दित्त्य की श्रोर गये हुए हैं। हमारा बचाव करनेवाला श्रौर कोई नहीं रहा। श्राप ही हमें इस श्राफत से बचावें। श्राप राजकुमार हैं। श्राप ही का कर्तव्य है कि हमारी गाये शत्रु के हाथ से खुड़ा लायें श्रौर राजवंश की लाज रखें।"

रिनवास की स्त्रियों और नगर के प्रमुख लोगों के सामने ग्वालों के मुखिया ने इस तरह उत्तर को अपना दुखड़ा मुनाया तो राजकुमार जोश में आगये। बोले—''धबड़ाने की कोई वात नहीं। यदि मेरा रथ चलाने योग्य कोई सारथी मिल जाय तो मैं अकेला ही जाकर शत्रु-सेना के दात खट्टे कर दूंगा और एक-एक गाय छुड़ा लाऊंगा। ऐसा कमाल का युद्ध करूंगा कि लोग भी विस्मित होकर देखते रह जायंगे। कहेंगे—कहीं यह अर्जुन तो नहीं है ?"

इस समय द्रौपदी अन्तः पुर में ही थी। उत्तर की बात सुनकर राजकुमारी उत्तरा के पास दौड़ी गई और वोलीं—"राजकन्ये! देश पर विपदा आई है। ग्वाले लोग घवराए हुये राजकुमार के आगे दुहाई मचा रहे हैं कि कौरवों की सेना उत्तर की ओर से नगर पर हमला कर रही है और मत्स्यदेश की सैकड़ों-हजारों गाये लूटली हैं। राजकुमार देश के बचाव के लिए युद्ध में जाने को तैयार हैं; किन्तु कोई सुयोग्य सारथी नहीं मिलता। इसीसे उनका जाना अटका हुआ है। आपकी बृहन्नला रथ चलाना जानती है। जब मैं पॉडवो के रिनवास में काम किया करती थी तो उस समय सुना था कि बृहन्नला कभी-कभी अर्जु न का रथ हांक लेती थी। यह भी सुना था कि अर्जुन ने धनुर्विद्या भी सिखलाई है। इसलिए आप अभी बृहन्नला को आशा दें कि राजकुमार उत्तर की सारथी बनजाय और मैदान में जाकर कौरव-सेना को रोके।

रानकुमारी उत्तरा श्रपने भाई के पास जाकर बोली—"भैया, यह इहजला रथ हाँकने में वड़ी चतुर मालूम होती है। हमारी सैरंध्री कहती है— बहजला पाएडव-बीर श्रार्जन की सारथी रह चुकी है। तो फिर क्यों न उसी को लेजाकर नगर की रहा करने का प्रयत्न करते ?"

उत्तर ने बात मान ली । उत्तरा तुरन्त मृत्यशाला में दौड़ी गई और वृहन्नला (अर्जु न ) से अनुरोध करके कहा—"वृहन्नला ! मेरे पिता की संपत्ति और गायों को कौरव-सेना लूट कर ले जा रही है। दुष्टों ने ऐसे समय पर आक्रमण किया है जब राजा नगर में नहीं हैं। सैरंश्री कहती है कि तुम्हें अस्त्र-शस्त्र चलाना आता है और तुम अर्जु न का रथ हाँक चुकी हो। तो तुम्हीं राजकुमार उत्तर का रथ हाक ले जाओ न!"

त्रज्ञ न थोडी देर तक तो हाँ-हूँ करता रहा; पर वाद में मान लिया। कवच हाथ में लेकर उलटी तरफ से पहनने लगा मानो कुछ जानता ही न हो। यह देख कर अन्तः पुर की स्त्रियाँ खिलखिला उठीं। कुछ देर तक अर्जु न यों ही विनोद करता रहा और स्त्रियों को हंसाता रहा। लेकिन जब वह घोड़ों को रथ में जोतने लगा तो एक मॅंजे हुए सारयी के समान दिखाई दिया। राजकुमार उत्तर के रथ पर बैठ जाने के बाद वह भी बैठ गया और घोड़ों की रास वड़ी कुशलता से थाम ली और जैसे ही घोड़ों को चलने का इशारा किया और रथ चल पड़ा तो उसकी कुशलता देखकर रनिवास की स्त्रिया अश्वर्यचिकत रह गई। सिंह की ध्वा फहराता हुआ रथ बड़ी शान से कौरव सेना से भिड़ने चल पड़ा।

जाते-जाते बृहन्नला ने कहा—"राजकुमार श्रवश्य विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुश्रों के वस्त्र-हरण करके तुम सबको विजय-पुरस्कार के रूप में लाकर दूँगा।"

यह सुनकर अन्तःपुर की स्त्रियाँ जयज्ञयकार कर उठी।

## : 86 :

## राजकुमार उत्तर

वृहत्रला को सारथी बनाकर राजकुमार उत्तर जब नगर से चले तो उनका मन उत्साह से भरा था । वह बार-बार कहते ये, ''तेजी से चलात्रो । जिधर कौरव-सेना गार्थे भगा ले जारही हो उसी त्रोर चलात्रो रथ को ।"

#### राजकुमार उत्तर

घोड़े भी बड़े वेग से चले। दूर पर कौरवों की सेना दिखाई देने लगी। घूल उड़कर आकाश तक छाई हुई थी। उस घूल के परदे के पीछे विशाल सागर की भाँति चारो दिशाओं में व्याप्त होकर कौरवो की विशाल सेना खड़ी थी। राजकुमार ने उस विशाल सेना को देखा, जिसका सचालन भीष्म, द्रोण, कुप, कर्ण और दुर्याधन जैसे महारथी कर रहे थे।

देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े होगए। कँप-कॅपी भी होने लगी। वह सॅभल न सके। भय-विह्नल होकर दोनों हाथों से अपनी आँखे मींच लीं। उनसे यह देखा नहीं गया।

बोले—"इतनी बड़ी सेना से में अकेला कैसे लड़ं ? मुक्तमें इतनी योग्यता कहाँ जो कौरवों से लड़ सकूँ ? राजा तो मेरे पिता हैं और वे मुशर्मा का समना करने के लिए अपनी सारी सेना लेकर दिच्या की तरफ चले गए हैं। इधर नगर का बचाव करनेवाला कोई न रहा। में अकेला हूं। न तो सेना है, न कोई सेनानायक ही। तुम्हीं वताओ, इन बड़े-बड़े प्रसिद्ध योद्धाओं से मैं छोटा-सा असहाय बालक लड़ूँ भी तो कैसे ? बहुवला, रथ लौटा लो और वापस चले चलो।"

त्रर्जुन (बृहजला) हॅस पड़ा। बोला—"राजकुमार उत्तर! वहाँ स्त्रियों के सामने तो बड़ी शेखी बधार रहे थे। बिना कुछ त्रागा-पीछा सोचे समे साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़े थे श्रीर प्रतिज्ञा करके रथपर बैठे थे। नगर के लोग तुम्हारे ही भरोसे हैं। सैरन्ध्री ने मेरी तारीफ़ करदी श्रीर तुम राजी हो गए। मैं भी तुम्हारी बहादुरी की बातें सुन साथ चलने को तैयार हो गयी। त्राव त्रागर हम गाये छुड़ाये बग़ैर वापस लौट जायंगे तो लोग हमारी हॅसी उड़ायेगे। इससे मैं तो नहीं लीटूंगी। तुम घवरात्रों मत। डटकर लड़ो।"

रथ बड़े वेग से जारहा था। वृहत्रला ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की श्रौर रथ शत्रु-सेना के नजदीक पहुँच गया। यह देख उत्तर का जी श्रीर धवरा उठा।

"तुम रय रोकती क्यों नहीं ? यह मेरे वस का काम नहीं है। मैं लहूँ गा नहीं । कौरव जितनी चाहें गाये मगा ले जायं। स्त्रियाँ मेरी हॅसी उड़ायगी तो भले उड़ायं। लड़ने से आखिर लाभ ही क्या है ? मैं लीट चलूंगा। रथ मोड़ लो। वरना मैं अकेले पैदल ही चल पहूँगा।" कहते-कहते उत्तर ने धनुष-बाग फेंक दिये और चलते रथ से कूद पढ़ा। धवराहट के मारे वह आपे में न रहा और पागलों की भाँति नगर की ओर भागने लगा।

× × ×

"राजकुमार ! ठहरो, भागो मत । च्निय होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।" कहता हुआ वृहत्रला के रूप में अर्जु न भागते राज-कुमार का पीछा करने लगा। उसकी लम्बी चोटी नाग-सी फहराने लगी। साड़ी अस्त-न्यस्त होकर हवा मे उड़ने लगी। आगो-आगे उत्तर और पीछे-पीछे वृहत्रला। उत्तर वृहत्रला की पकड़ में नहीं आरहा था और रोता हुआ इधर-उधर भाग रहा था। सामने कौरवों की सेना के वीर आधर्य-चिकत हो यह हर्य देख रहे थे। उन्हें हॅसी भी आरही थी।

श्राचार्य द्रोण के मन में कुछ शंका हुई । बोले—"कौन हो सकता है यह ? वेश-भूषा तो स्त्रियों की-सी है। पर चाल-ढाल तो पुरुष की-सी दिखाई देती है कहीं श्रर्जुन तो नहीं है ?"

कर्ण ने जवाब दिया—''श्रजुं न नहीं हो सकता श्रीर श्रगर हुश्रा भी तो क्या ? श्रकेला ही तो है! दूसरे भाइयों के बिना श्रकेला श्रुजं न हमारा कुछ नहीं विगाड़ सकता। पर इतनी दूर की क्यों सोचें ? बात यह है कि राजा विराट राजकुमार को नगर में श्रकेले छोड़कर श्रपनी सारी सेना लेकर सुशर्मा के विरुद्ध लड़ने गये मालूम होते हैं। राजकुमार तो श्रभी वालक ही है। रिनवास में सेवा-टहल करनेवाले हीजड़े को सारथी बना जिया श्रीर हमसे लड़ने चला श्राया है।"

× + ×

वृहन्नला ने थोड़ी देर की भाग दौड़ के बाद उत्तर को बेरकर पकड़ लिया श्रीर रथ पर बिठा लिया। लेकिन उत्तर तो बिलकुल डर गया था श्रीर कॉप रहा था। उसने वृहन्नला से कहा—"मुक्ते छोड़ दो। मैं जुम्हें बहुत धन दूंगा, वस्त्र दूंगा। मुँह-माँगी वस्तु दूंगा। तुम बहुत श्राच्छी हो। मुक्ते नगर चले जाने दो। श्रापनी माँ का मैं ही एक बेटा हूँ। लड़ाई में मुक्ते कुछ हो गया तो व्रह मर जायगी। उसने मुक्ते बड़े प्रेम से पाला है। मैं बालक ही तो हूँ। बचपना करके वहाँ बड़ी-बड़ी बातें कर गया। मैंने कोई लड़नेवाली सेना देखी थोड़ी थी। श्रव यह देख कर तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं। वृहन्नला मुक्ते बचा श्रो इस संकट से। मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूँगा।"

इस प्रकार राजकुमार उत्तर को बहुत भयभीत श्रीर घवड़ाया हुश्रा जान कर बृहक्तला ने उसे समभाते हुए श्रीर उसका हीसला बढ़ाते हुए कहा—

''राजकुमार! घनरात्रो नहीं। तुम तो सिर्फ घोड़ो की रास संभाल लो। इन कौरवों से मैं त्रकेली ही युद्ध कर लूंगी। तुम केवल रथ हाँकते जात्रो। इसमें जरा भी मत डरो। बाकी में सब काम ठीक तरीके से कर लूंगी। तुम भरोसा रखो। विजय तुम्हारी ही होगी। भाग जाने से तुमको कोई लाम न होगा। निर्भय होकर डटे रहोगे तो मैं त्रपने प्रयत्न से इस सारी सेना को तितर-वितर कर दूंगी ज़ौर न्नापकी गायें खुड़ा लाऊंगी। तुम यशस्वी विजेता प्रसिद्ध होगे।" कह कर न्नाप्त ने उत्तर को सारथी के स्थान पर विठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकमार ने रास पकड़ ली। तब न्नाप्त ने उससे कहा—''रथ को नगर के बाहर जो स्मशान है उसके पास शमी के चृक्त के उधर ले चलो।" न्नार राय उधर तेजी के साथ चल पड़ा।

× × ×

श्राचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि नपुन्सक के वेश में यह श्रर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी।

यह चर्ची सुन दुर्योधन कर्ण से बोला—"हमे इस बात से क्या मतलब कि वह श्रीरत के भेस में कीन है ? मानले कि यह श्रर्जुन ही है। फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के श्रनुसार पाएडवों को श्रीर बारह वर्ष का बनवास भुगतना पड़ेगा।"

उधर शमी बृत् के पास पहुंचकर बृहक्रला ने उत्तर से कहा-

"राजकुमार ! श्रापकी जय हो! श्रव तुम एक काम करो। रास छोड़ दो श्रीर रथ से उतर कर इस शमी वृत्त पर चढ़ जाश्रो। ऊपर एक गठरी में कुछ हथियार टेंगे हैं, उसे उतार लाश्रो।"

उत्तर को यह बात एक पहेली-सी लगी । वह तो कुछ समभ ही न पाया। वहन्नला ने उन्हें फिर समभाकर कहा—"रथ में जो तुम्हारे श्रस्त्र-शस्त्र हैं वे मेरे काम के नहीं हैं। इस पेड़ पर पाडवों के दिव्यास्त्र वँ मेर क्लो हैं। वही गठरी उतार लाश्रो।"

उत्तर नाक-भौ सिकोड़कर बोला—''लोग तो कहते हैं कि इस शमी के पेड़ पर किसी वूढ़ी भीलनी की लाश टंगी है। लाश को भला मैं कैसे छू सकता हूँ ? ऐसा घृणित काम मुक्त से कैसे करा रहे हो ? तुम भूल गये कि मैं कौन हूँ ?"

बृहत्रला ने कहा-''राजकुमार,में बिलकुल ठीक कहती हूँ। वहाँ जो कुछ टँगा है वह किसी की लाश नहीं है! मुक्ते मालूम है कि इधर पाडवों के हथियारो की गठरी है। तुम नि:शंक होकर पेड़ पर चढ़ जाओ। श्रीर उसे ले आओ। अब देर न करो।''

लाचार होकर उत्तर पेड़ पर चढ़ा। उस पर जो गठरी टॅगी थी उसे लेकर मुँह बनाते हुए नीचे उत्तर आया। गठरी चमड़े से लपेट कर वँघी हुई थी। वृहन्नला ने जैसे ही बंधन खोला तो उसमें से सूर्य की भॉति जगमगाने वाले दिन्यास्त्र निकले।

उन शस्त्रों की जगमगाहर देखकर उत्तर चका-चौध में रह गया। किन्तु बाद में संभलकर उन दिन्यास्त्रों को बड़े कौत्हल के साथ एक-एक करके स्पर्श किया। उनका स्पर्श करने मात्र ही से उत्तर का भय जाता रहा ! उसमें वीरता की बिजली-सी दौड़ गई। उत्तर ने उत्साहित होकर पूछा—''वृहज्ञला ! सचमुच बतात्रों ये धनुष-बाण और खड्ग क्या पाँडवों के हैं ? मैंने तो सुना था कि ये राज्य से वंचित होकर जँगल में चले गये थे और फिर आगे कुछ पता ही नहीं ? क्या वुम पागडवों को जानते हो ? कहाँ हैं वे ?"

तब अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को अपना और अपने भाइयों

तथा द्रौपदी का असली परिचय बता दिया और बोला—''राजा विराट की सेवा करने वाले कंक ही युधिष्टर हैं। रसोह्या बल्लम, जो तुम्हारे पिता की भोजनशाला का आचार्य हैं, वह भीमसेन हैं। जिसका अपमान करने के कारण कीचक को मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा था वही सैरन्ध्री पांचाल नरेश की यशस्विनी पुत्री द्रौपदी हैं। अश्वपाल प्रथिक और खाले का काम करने वाले तंतिपाल और कोई नहीं, नकुल एवं सह-देव ही हैं। और में हूँ अर्जुन। इसलिए राजकुमार! घनराओ नही। अभी मेरी वीरता का परिचय पा लोगे। भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा के देखते-देखते कौरव—सेना को हरा दूँगा और सारी गायें छुड़ा लाऊंगा और तुम भी बड़े यशस्वी बनोगे।"

यह सुनते ही उत्तर हाथ जोड़कर श्रर्जुन को प्रणाम करके बोला— "पार्थ! श्रापके दर्शन पाकर में कृतार्थ हुश्रा। क्या सचमुच ही में श्रव यशस्वी धनंजय को श्रपनी श्राखों से देख रहा हूँ, जिन्होंने मुफ कायर में वीरता का संचार किया! क्या वे विजयी श्रर्जुन श्राप ही हैं ? नासमभी के कारण जो मुक्त से भूल हुई उसे ज्ञमा करदे।"

कौरव-सेना को देखकर उत्तर फिर घवरा न जाएँ, इसलिए उनका हौसला बढ़ाते हुए अर्जुन पूर्व के अनेक विजयी युद्धों की कथा सुनाता जाता था। इस प्रकार उत्तर को धीरज बंधा। उसका हौसला बढ़ाकर अर्जुन ने कौरव-सेना के सामने रथ खड़ा कर लिया। दोनो हाथों से भगवान् को प्रणाम किया। हाथ की चूड़िया उतार फेंकी और चमड़े के अर्गु लप्राण पहन लिए। खुले लम्बे केश सँवारकर कपड़े से कसकर बॉध लिये। पूर्व की ओर मुंह करके अस्त्रों का ध्यान किया और रथ पर आरूढ़ होकर गाएडीव-धनुष संभाल लिया और डोरी चढ़ा कर तीन वार जोर से टंकार दिया। गाएडीव की टंकार से दशों दिशा गूंज उठीं। कौरव-सेना के वीर वह टंकार सुनते ही पुकार उठे— 'अरे, यह तो गॉडीव की टंकार है!" कौरव सेना टंकार-ध्वनि से स्वस्थ हो भी न पाई थी कि अर्जुन ने खड़े- होकर अपने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि की, जिससे से कौरव सेना थरी उठी। उसमें खलबली मची कि पाडव आगये/।

# प्रतिज्ञा-पूर्ति

त्रर्जुन का रथ धीर-गम्भीर घोष करता श्रागे वढ़ा तो धरती हिलने लगी। गॉडीव-धनुष की टंकार सुन कर कौरव-सेना के वीरों का कलेजा काँप उठा।

यह देख व सुन द्रोण ने कहा—''सेना की व्यूह-रचना सुव्यवस्थित रूप से कर लेनी होगी। इकट्ठे रहकर सावधानी के साथ युद्ध करना होगा। यह तो श्रर्जुन श्रा गया है।"

त्राचार्य की शंका श्रीर घवराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। वह कर्ण से बोला—''पाडव जुए के खेल में जब हारे थे तो शर्त के श्रमुं- धार उन्हें बारह वर्ष बनवास श्रीर एक वर्ष श्रज्ञातवास में विताना था। श्रमी तेरहवा वरस पूरा नहीं हुश्रा है श्रीर श्रर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है। तो फिर भय किस बात का शर्त के श्रमुसार पाँडवों को श्रव फिर बारह बरस बनवास में श्रीर एक बरस श्रज्ञातवास में बिताना होगा। श्राचार्य को तो चाहिए कि श्रानन्द मनावें। उल्टे वे तो भय-विह्नल हो रहे हैं। पर बात यह है कि पंडितों का स्वभाव यही होता है। दूसरों का दोष निकालने ही में वे बड़ी चतुरता का परिचय देते हैं। श्रच्छा यही होगा कि इन्हें पीछे ही रखकर हम श्रागे बढ़ें श्रीर सेना का संचालन करें।"

कर्ण ने दुर्योधन की बात-में-बात मिलाते हुए कहा—''इस सेना के योद्धा तो भय के मारे काँप रहे हैं जबकि उन्हें दिल खोल कर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष तान कर बैठा है। पर वह अर्जुन के बजाय परशुराम भी हुआ तो भी इम डरें क्यों ? मैं तो अर्केला ही जाकर उसका मुकाबिला करूंगा और दुर्योधन को उस दिन जो बचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। सारी कौरब-सेना और सभी सेनानायक मले ही खड़े

## प्रतिज्ञा-पूर्ति

देखते रहें, चाहे गायों को भगा ले जायं। मैं अन्ति तिक हुँग रहूंगा श्रीर श्रकेला ही श्रगर वह श्रज् न हुआ तो उससे निवट लूंगा।"

कर्ण को यो दम भरते देख कृपाचार्य भल्लाकर बोले—"कर्ण! मूर्खता की बातें न करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जु न का मुका-बला करना होगा, उसे चारों ओर से भेर लेना होगा। नहीं तो हमारे प्राणों की खैर नहीं। तुम अर्केले ही अर्जु न के सामने जाने का साहस न करो।"

यह सुन कर्ण को गुस्सा आगया। वह बोला—"आचार तो अर्जु न की प्रशंसा करते कभी थकते नहीं। अर्जु न की शक्ति को वढ़ा-चढ़ाकर बताने का इन्हें एक व्यसन-सा पड़ा हुआ है। न मालूम यह भय के कारण है या यह कि अर्जु न को ये अधिक प्यार करते हैं। जो हो, जो डरपोक हैं, या जो केवल पेट पालने ही के लिए राजा के आश्रित हैं वे भले ही हाथ पर हाथ धरे खड़े रहें—न करें युद्ध। या लीट जायं वापस ! मैं अकेला ही डटा रहूँगा। जो वेदों की तो दुहाई देते हैं और शत्रु की प्रशंसा करते रहते हैं उनका यहाँ काम ही क्या है?"

जब कर्ण ने आचार की यो चुटकी ली तो कृपाचार के भानके अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला—''कर्ण ! अभी तो हम गाय लेकर हित्तनापुर जा नहीं पहुँ चे हैं। िकया तो तुमने कुछ नहीं और कोरी डींग मारने में समय गंवा रहे हो। हम भले ही च्रित्रय न हों, वेद और शास्त्र रटनेवाले ही हों; पर राजाओं को जुए में हराकर और उनका राज्य जीतने की बात किसी भी शास्त्र में हमने न देखी हैं, न पढ़ी है। िफर जो लोग युद्ध जीत कर भी राज्य प्राप्त करते हैं वे भी अपने मुँह आप ही अपनी तारीफ नहीं करते। तो तुम लोगों ने कौन-सा भारी पहाड़ उठा लिया जो ऐसी डींग मारते हो। अग्न चुपचाप सब चीजों को पकाती है, सूर्य चुपचाप प्रकाश फैलाता है और पृथ्वी अखिल चराचर का भार नहन करती है। िफर भी ये सब अपनी प्रशंसा आप नहीं करते। तब जिन च्रित्रय वीरों ने जुआ खेल कर राज्य जीत लिया है, क्या ऐसा पराक्रम किया है जो अपने मुँह अपनी प्रशंसा करते फूले नहीं समाते। शिकारी जैसे जाल फैला कर चिड़ियों को फॅसाता है उसी प्रकार जिन लोगों ने कुचक

का जाल फला कर पाएडवों का राज्य छीन लिया था, वे कम-से-कम अपने मुँह से ही अपनी प्रशंसा तो न करें। अरे कर्ण ! अरे दुर्योघन ! तुम लोगों ने अमीतक कौन-सी लड़ाई लड़कर पाएडवों को हराया है ! एक वस्त पहनी हुई द्रांपदी को सभा के सामने खींच लानेवाले वीरो ! तुम लोगों ने उसे किस युद्ध में जीता था ! लेकिन होशियार होजाओं। आज यहाँ कोई चाँपड़ का खेल नहीं होनेवाला, जो पाँसा फेका और राज हथिया लिया। आज तो अर्जुन के साथ लड़ाई में दो-दो हाथ करने हैं। अर्जुन का गाएडीव चाँपड़ की गोटें नहीं फेंकेगा, बल्कि पैने बाणों की वीछार करेगा। यहा शकुनी की कुचाले काम न देगी। यह खेल नहीं— युद्ध है।"

इस प्रकार जब कौरव-सेना के बीर आपस में ही लड़ने-भगड़ने लगे तो भीष्म बड़े लिन्न हुए। वे बोले—''बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने आचार्य का अपमान नहीं करते। योद्धा को चाहिए कि देश और काल को भली-भाँति देखते हुए उसके अनुसार युद्ध करे। कभी-कभी बुद्धिमान लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। समभदार दुर्योधन भी कोध के कारण भ्रम में पड़ा हुआ है और पहिंचान नहीं पाया है कि सामने जो खड़ा है वह अर्जुन है। अश्वत्थामा! कर्ण ने जो कुछ कहा, मालूम होता है, वह आचार्य को उत्तेजित करने ही के लिए कहा था। तुम उसकी वातों पर ध्यान न दो। द्रोण, कृप एवं अश्वत्थामा इसकी ज्ञमा कर दें। चारों वेदों का ज्ञान एवं चित्रयोचित तेज आचार्य द्रोण एवं उनके पुत्र अश्वत्थामा को छोड़कर और किसमे एकसाथ पाया जा सकता है? परशुराम को छोड़कर द्रोणाचार्य का सानी और कौन-सा ब्राह्मण है? यह आपस मे वैर-विरोध या भरगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एकसाथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है।"

पितामह के इस प्रकार समभाने पर कर्ण, त्राश्वत्थामा त्रादि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे, शान्त हो गये।

सबको शान्त देखकर भीष्म दुर्योघन से फिर बोले,—''बेटा दुर्योघन, ऋजु न प्रकट हो गया यह ठीक है। पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका। चन्द्र श्रीर सूर्य की गित, वर्ष, महीने श्रीर पद्म-विभाग के पारस्परिक सम्बन्ध को श्रच्छी तरह जाननेवाले ज्योतिषी मेरे कथन की पृष्टि करेंगे। तुम लोगों के हिसाब में कुछ भूल हुई है। प्रत्येक वर्ष के एक जैसे महीने नहीं होते। लेकिन मालूम होता है कि तुम लोगों की गण्ना में कुछ भूल है। इसीलिए तुम्हें भ्रम हुश्रा है। ज्योंही श्रज् न ने गाडीव धनुष की टंकार की कि में समक्त गया कि प्रतिज्ञा की श्रवधि पूरी हो गई। दुर्योधन ! युद्ध शुरू करने से पहिले इस वात का निश्चय कर लेना होगा कि पाएडवों के साथ सन्धि करले या नहीं। यदि सन्धि करने की इच्छा है तो उसके लिए श्रमी समय है। वेटा, खूब सोच-विचार कर बताश्रो कि तुम न्यायोचित सन्धि चाहते हो या युद्ध ?"

दुर्योधन ने कहा—''पूज्य पितामह ! में सन्धि नहीं चाहता । राज्य तो रहा दूर, में तो एक गाँव तक पाएडवों के अधीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए लड़ने की तैयारियाँ की जायें।"

यह सुन द्रोणाचार्य ने कहा—''सेना के चौथे हिस्से को अपनी रज्ञा के लिए साथ लेकर राजा दुर्योधन हस्तिनापुर की ओर वेग से कूच करदें। एक और हिस्सा गायों को घेरकर भगा ले जाए। बाकी जो सेना रह जाएगी उसे साथ लेकर हम पाँचों महारथी अर्जुन का मुकाबला करें। ऐसा करने से ही राजा की रज्ञा हो सकती है।"

श्राचार्य की श्राज्ञानुसार कौरव वीरो ने व्यूहरचना करली।

× × ×

उधर ऋजुं न उत्तर से कह रहा था—''उत्तर! सामने की शत्रु सेना में दुर्योधन का रथ नहीं दिखाई दे रहा है। कवच पहने जो खड़े हैं वे पितामह भीष्म हैं। लेकिन दुर्योधन कहाँ चला गया ? इन महारिथयों की श्रोर से हटकर अपना रथ उधर ले चलो जिधर दुर्योधन हो। मुके भय है कि दुर्योधन कहीं गायें लेकर आगे हस्तिनापुर की श्रोर न जा रहा हो।"

उत्तर ने रथ उसी श्रोर हाक दिया निधर से दुर्योधन वापस जा रहा था। जाने-जाते श्रर्जुन ने गाएडीव पर चढ़ाकर दो-दो बाग्र आचाय दोण श्रीर पितामह भीष्म की श्रोर इस तरह मारे जो उनके चेरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार श्रपने वड़ी की वन्दना करके श्रर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया।

पहले तो श्रज् न ने गायें भगा ले जाती हुई कांरव-सेना की टुकड़ी को पास जाकर जरा सी देर में ही तितर-वितर कर दिया ख्रार गायें छुड़ा लीं। ग्वालों को गायें विराट-नगर की ख्रोर लांटा ले जाने की ख्राक्षा देकर ख्रज् न दुर्योधन का पीछा करने लगे।

श्रज्ञ न को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म श्रादि तेना लेकर श्रज्ञ न का पीछा करने लगे श्रार शीघ ही उसे भेर कर वाणों की वौछार करने लगे । श्रज्ञ न ने उस समय श्रद्भुत रण-कुशलता का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे छुरी तरह घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य पर लोर का हमला करके उन्हें भी हरा दिया। द्रोणाचार्य की छुरी गत होते देख श्रश्वत्थामा श्रागे बढ़ा श्रौर श्रज्ञ न पर बाण बरसाने लगा । श्रज्ञ न ने जन हरकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने के लिये मौका दे दिया। हशारा पाकर श्राचार्य जल्दी से खिसक गये। उनके चले जाने के बाद श्रज्ञ न श्रश्वत्थामा पर ह्र पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। श्रन्त में श्रश्वत्थामा को हार माननी ही पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की वारी श्राहे श्रौर वे भी हार खा गए। पाँचों महारयी जब इस भाति परास्त हो गये तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव-सेना को श्रज्ञ न ने जल्दी ही तितर-वितर कर दिया। सैनिक श्रपनी जान लेकर भाग खड़े हुए।

मानी भीष्म से यह न देखा गया। उरकर भागती हुई सेना को फिर से इकट्ठी करके ने द्रोणाचार आदि के साथ अर्जु न पर ट्रूट पड़े। भीष्म और अर्जु न में ऐसा भीषण संग्राम हुआ कि देवता भी उसे देखने के लिए आकाश में इकट्ठे हो गए। चारों ओर से कौरन-महारथी अर्जु न पर वार करने लगे। अर्जु न ने भी उस समय अपने चारों और वाणों की ऐसी वर्षों की कि निससे नह नरफ़ से ढके पर्वत के समान प्रतीत होने लगा।

इस माति भीषण युद्ध करते हुये भी श्रर्जन ने दुर्योर्धन का पीछा करना न छोड़ा। पाँचो महारिधयों के अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी वह रोका न जा सका और आखिर अर्जुन दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल होकर मैदान छोड़ भाग खड़ा हुआ। अर्जुन गरज कर वोला—''दुर्योधन! तुम्हें अपनी वीरता और यश का बड़ा घमएड था। अब जब वीरता दिखाने का समय आया तो भागने क्यों लगे?" यह सुनकर दुर्योधन साप की तरह फुफकारता हुआ फिर आ डटा। भीषम होण आदि कौरव-वीरो ने दुर्योधन को चारों तरफ से भेर लिया और अर्जुन की बाण्-वर्षा से उसकी रज्ञा करने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक तुमुल युद्ध होता रहा और हार जीत का निर्ण्य होना कठिन होगया। तब अर्जुन ने मोहनास्त्र का प्रयोग किया। इससे सारे कौरव-वीर पृथ्वी पर वेहोश होकर गिर पड़े। अर्जुन ने उन सबके वस्त्र उतार लिये। उन दिनों की प्रथा के अनुसार शत्न-पज्ञ के सैनिकों के वस्त्र हरण कर लेना जीत का चिह्न समभा जाता था।

जन दुर्योधन को होश त्राया तो भीष्म ने उससे कहा कि अन वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ख्रोर लौट चली।

इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा—"उत्तर! अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गईं। शत्रु भी भाग खड़े हुए। इस विजय का यश तुम्हीं को मिलना चाहिए। इसलिए चन्दन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में भवेश करना।"

रास्ते में शमी के वृत्त पर अपने अस्त्रों को ज्यों-का-त्यों रखकर अर्जुन ने फिर से वृहन्नला का वेश धर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर वैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। विराटनगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा करे कि राजकुमार उत्तर की जय हुई।

# विराट का भ्रम

त्रिगर्त-राज धुशर्मा पर विजय प्राप्त करके विराटराज नगर में वापस आये तो पुरवासियों ने उनका धूम-धाम से स्वागत किया। अन्तःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गये हैं। उन स्त्रियों की आखों में तो राजकुमार उत्तर कौरव सेना की कौन कहे, सारे विश्व-पर विजय पाने के योग्य था। इसकारण उनको तो इसकी चिता व आश्चर्य कुछ नहीं था। उन्होंने बड़ी वेफिकी से राजकुमार के युद्ध में जाने की बात राजा से कही।

पर राजा तो यह सुनकर एकदम चौक पड़े। उनके विशेष पूछने पर खियों ने कौरवों के आक्रमण् आदि का सारा द्वाल सुनाया। यह सव सुनकर राजा का मन चितित हो उठा। दुः खी होकर बोले—''राजकुमार उत्तर ने एक हीजड़े को साथ लेकर यह बड़ा दुः साहस का काम किया है। इतनी बड़ी सेना के सामने आखें मूं दकर कूद पड़ा! कहा कौरवों की विशाल सेना और उसके सेनापित और कहा मेरा सुकोमल प्यारा वेटा! अब तक तो वह कभी का मृत्यु के सुँह में पहुँच चुका होगा। इसमें कोई संदेह ही नहीं है।" कहते-कहते वृद्ध राजा का कएठ रुंध गया।

फिर अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सेना इकट्टी करके ले जाएं और राजकुमार यदि जीते हों तो उन्हें किसी भी तरह हो सुरिच्चत ले आएँ।

राजकुमार उत्तर के समाचार जानने के लिए सैनिकों का एक दल तत्काल खाना कर दिया गया।

राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देख कर सन्यासी कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा—''श्राप राजकुमार की चिन्ता न करें। बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गया हुआ है। बृहन्नला को आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ । जिस रथ की सारथी बृहन्नला होगी, उस पर चढ़ कर कोई भी युद्ध में जाय, उसकी अवश्य ही जीत होगी। इसलिए आपके पुत्र विजेता बनकर लौटेंगे । इसी बीच सुशर्मी पर आपकी विजय की भी खबर वहा पहुंच चुकी होगी। कौरव-सेना में भगदड़ मच जायगी। आप चिता न करें।"

कंक इस प्रकार वाते कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के मेजे हुए दूतों ने त्राकर कहा—''राजन्! त्रापका कल्याण हो! कुमार जीत गए। कौरव-सेना तितर-वितर कर दी गई। गाये लौटा ली गईं!"

सुनकर विराट ग्राखें फाड़ कर देखते रह गये। उन्हें विश्वास ही न होता था कि श्रकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा।

कंक ने उन्हें विश्वास दिला कर कहा—"राजन्, सदेह न करें। दूतों का कहना सच ही होना चाहिए। जब वृहक्तला सारथी बनी उसी ज्ञापके पुत्र की जीत निश्चित हो चुकी थी। मैं जानता हूं कि देवराज इन्द्र के ग्रौर श्रीकृष्ण के सारथी भी वृहन्तला की बरावरी नहीं कर सकते। सो ग्रापके पुत्र का जीत जाना कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं।"

पुत्र की विजय हुई। यह जानकर विराटराज ग्रानन्द ग्रौर श्रिमिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को ग्रसंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब ग्रानन्द मनाया।

मंत्रियों एवं अनुचरों को आज्ञा देकर कहा—''तुम लोग खूब आनंद मनाओ । राजकुमार जीत गए हैं। नगर को खूब सजाओ । राजा सुरामां को मैंने जो जीता, सो कोई बड़ी बात न थी। राजकुमार की महान् विजय के आगे मेरी जीत कुछ भी नहीं है। वह तो बिलकुल फीकी पड़ गई। राज-बीथियों में ध्वजाएं फहरा दो। मंगल-वाद्य बजाने की आज्ञा दो। सिंह-शिशु-से निडर और पराक्रमी मेरे प्रिय पुत्र का धूम-धाम से स्वागत हो। इसका प्रबन्ध करो। घर-घर में विजय का उत्सव मनाया जाय।"

इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अन्तः पुर में जाकर कहा—''सैरंघ्री, चौपड़ की गोटें तो जरा ले आस्रो। चलो कंक महाराज, दो-दो हाथ पृष्टुः खेल लें। त्राज खुशी के मारे में पागल-सा हुत्रा जारहा हू। है समक्ष में नहीं त्राता कि त्रपना त्रानंद कैसे व्यक्त करूं।" दोनों खेलने बैठे। खेलते हुए बातें भी होने लगी।

"देखा राजकुमार का शौर्य ? विख्यात कौरव-वीगें को मेरे वेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया !" विराटराज ने कहा। "निःसन्देह आपके पुत्र भाग्यवान् हैं, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे ?" कंक ने कहा।

विराट भुंभालाकर बोले—''सन्यासी ! आपने भी क्या यह वहन्नला वहन्नला की रट लगा रक्खी है ? में अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूं और आप उस हीजड़े के सारथी होने की बड़ाई करने लगे !"

यह सुन कक ने धीरज से कहा—''ग्रापको ऐसा नहीं समभाना चाहिए। वृहन्नला को ग्राप साधारण सारथी न समभें। जिस रथ पर वह वैठी वह कभी विजय पाये वगैर लौटा ही नहीं। उसके चलाये हुए रथ पर चढ़ कर साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी बड़े-से-बड़े युद्धों को सहज ही मे हरा सकता है।''

श्रव राजा से न रहा गया। श्रापने हाथ का पाँसा युधिष्ठिर (कंक) के मुंह पर दे मारा श्रोर एक थप्पड़ भी जड़ दिया। वोला— ''त्राह्मण सन्यासी! खबरदार, जो फिर ऐसी बातें कीं। जानते हो तुम किससें बातें कर रहे हो ?'' पासे की चोट से युधिष्ठिर के मुख पर चोट श्राईं श्रीर खून बहने लगा।

सैरन्ध्री जल्दी से ऋपने उत्तरीय से उनका घान पोंछने लगी। जब उत्तरीय खून से लथपथ हो गया तो पास रखे एक सोने के प्याले मे उसे निचोड़ने लगी।

"यह क्या कर रही हो ? खून को प्याले मे क्यों निचोड़ रही हो ?" विराट ने क्रोध से पूछा। श्रभी वे शात न हुए थे।

सैरन्त्री ने कहा—''राजन् ! संन्यासी के रक्त की जितनी बूं दें नीचे जमीन पर गिर जायंगी उतने बरस श्रापके राज्य में पानी नहीं बरसेगा । इसी कारण मैंने यह खून प्याले में निचोड़ लिया है। कंक की महानता आप नहीं जानते।"

इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर वृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं। राजा से भेट करना चाहते हैं।

युनते ही विराटराज जल्दी से उठ कर बोले—"श्राने दो श्राने दो।" युधिष्ठिर ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाश्रो। वृहन्नला को नहीं।

युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथो उनको जो चोट लगी है उसे देख कर त्राजु न गुस्से में कोई गड़बड़ न मचा दे । यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा त्रादेश दिया।

राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया और फिर कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख पर से खून बहता देख कर चिकत रह गया। उसे अर्जु न से मालूम होचुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही हैं।

उसने पूछा--''पिता जी, इन धर्मात्मा को किसने यह पीड़ा पहुंचाई है ?''

विराटराज ने कहा—"बेटा! जब मैं तुम्हारी विजय की खबर से खुश हो तुम्हारी प्रशंसा करने लगा तो इन्होंने ईन्यों के मारे वृहन्नला की प्रशंसा करते हुए तुम्हारी वीरता ऋौर विजय की अवज्ञा की। यह सुमसे न सहा गया। इसलिए कोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गये बेटा ?"

पिता की बात सुनकर उत्तर काप गया। उसके भय और चिन्ता की सीमा न रही। बोला—''पिताजी, आपने यह बड़ा पाप कर दिया। अभी इनके पाव पड़कर द्या-याचना कीजिए। अपने किये पर पश्चाताप कीजिए, नहीं तो हमारे वंश का सर्वनाश ही हो जायगा।"

विराट कुछ समभ ही न सका कि बात क्या है। परन्तु उत्तर ने फिर आग्रह किया तो उन्होंने युधिष्ठिर के पाँव पकड़ कर द्धमा याचना की। उसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले—''बेटा, बड़े वीर

िहीं हुमें। वतात्रो तो तुमने कीरवों की सेना को जीता कैसे ? लाखों गायों को सेना से कैसे छुड़ाया ? विस्तार से हमें सब हाल सुनात्रो । जो कुछ हुत्रा, शुरू से लेकर सब हाल बतात्रो ।"

उत्तर ने कहा—''पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई। मैं तो लड़ा भी नहीं। एक भी गाय मैंने नहीं लौटाई। यह सब किसी देवकुमार का कार्य था। उन्हींने कीरवों की सेना को तहस-नहस करके गाये लौटा दीं। मैं तो सिर्फ देखता रहा।"

वड़ी उत्करटा के साथ राजा ने पूछा—''कौन था वह वीर ? कहाँ है वह ? बुला लाग्रो उसे । उस वीर के दर्शन करके ग्रपनी ग्राँखें धन्य करलूँ, जिसने मेरे पुत्र को मृत्यु के मुँह से बचाया । उस वीर को मैं ग्रपनी पुत्री उत्तरा को मैंट करूँगा । उसकी पूजा करूँगा। बुला लाग्रो उसे।"

"पिताजी वह देवकुमार अन्तर्द्धान हो गये। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि आज या कल वे अवश्य प्रकट होंगे।" राजकुमार ने कहा।

× × >

विराटराज श्रांर राजकुमार उत्तर की विजय का उत्सव मनाने के लिए राजसभा हुई। नगर के सब प्रमुख लोग श्राकर श्रपने-श्रपने श्रासनों पर बैठने लगे। कक, बल्लव, बृहकला, तंतिपाल, ग्रंथिक श्रादि पाँचों राजा के सेवक सभा में श्राये तो सबकी दृष्टि उनपर पड़ी। जब ये पाँचों राजकुमारों के लिये नियुक्त स्थानों पर जा बैठे तो लोगों को बड़ा श्राश्चर्य हुआ। किर भी उन्होंने यह सोच श्रपना समाधान कर लिया कि राजा की सेवा-टहल करनेवाले नौकर होने पर भी, समय-समय पर उन्होंने वीरता से राजा की जो सहायता की, उसी के लिए राजा ने इनकों यह गौरव प्रदान किया होगा। यदि यह बात न होती तो इन सेवकों की हिम्मत कैसे पड़ती कि राजोचित श्रासनों पर जा बैठें!

लोग यह सोच ही रहे थे कि इतने में राजा विराट सभा मे प्रविष्ट हुए। उनको भी यह देखकर कि पॉचों सेवक राजकुमारों के लिए नियत श्रासन पर शान से बैठे हुए हैं, श्राश्चर्य श्रीर क्रोध का ठिकाना न रहा।

उन्होंने अपने कोघ को रोका और पाँचों भाइयों के पास उनके आसनों पर जाकर पूछा कि आज भरी सभा में यह अविनय आप लोग क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर तक तो विराटराज और पागड़वों के बीच में कुछ विवाद होता रहा; पर आखिर में पागड़वों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाये रखना ठीक नहीं। यह सोचकर अर्जन ने पहिले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आधर्य और आनन्द का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया।

विराटराज का हृदय कृतज्ञता, त्रानन्द ग्रौर श्राश्चर्य से तरंगित हो उठा। पाँचों पाग्डव ग्रौर द्रुपदराज की पुत्री मेरे यहाँ सेवा-टहल करते हुए ग्रज्ञात होकर रहे; मेरे ग्रौर मेरे पुत्र के प्राणों की रज्ञा की; में कैसे इस सबका बदला चुकाऊँ ? कैसे इनके प्रति ग्रुपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ ? यही सोचकर राजा विराट का जी भर ग्राया। युधिष्ठिर से बार-बार गले मिले ग्रौर गद्गद् होकर कहा—"मैं ग्रापका ऋग्ण कैसे चुकाऊँ ? मेरा यह सारा राज्य ग्रापका है। में ग्रापका ग्रमुचर बनकर रहूँगा।"

युधिष्ठिर ने प्रेम के साथ कहा—"राजन् ! मैं त्रापका बहुत त्रामारी हूँ । राज्य तो त्रापही रिलये । त्रापने त्राड़े समय पर हमें जो त्राश्रय दिया वही लाखो राज्यों के बराबर है ।

विराटराज ने कुछ सोचने के बाद श्रर्जुन से श्राग्रह किया कि श्राप राज-कन्या उत्तरा से ब्याह करलें।

ग्रर्जुन ने कहा—''राजन्! श्रापका बड़ा श्रनुग्रह है। पर श्रापकी कन्या को मैं नाच श्रीर गाना सिखाता रहा हूं। मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं कि मैं उसके साथ ब्याह करूँ। हाँ, यदि श्रापकी इच्छा ही हो तो मेरे पुत्र श्राममन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाय। उत्तरा को मैं श्रपनी पुत्र-वधू स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

विराटराज ने यह बात मान ली।

X

#### महाभारत-कथा

रिटर्श्सके कुछ समय वाद दुरात्मा दुर्योधन के दृतों ने आकर युधिष्ठर ने कहा—''कुन्ती-पुत्र ! महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास मेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहिले ही अर्जुन पहिचाने गये हैं। इसलिए शर्त के अनुसार आपको वारह वर्ष के लिए और वनवास करना होगा।"

इसपर धर्मराज युधिष्ठिर हॅस पड़े और वोले—"दूतगर्गा, शीघ ही ! वापस जाकर दुर्योधन को कहें कि पितामह भीष्म और ज्योतिष शास्त्र के । जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ या तब प्रतिज्ञा की अविध पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि तेरहवाँ वरस पूरा होने के वाट ही अर्जुन ने धनुष की टंकार कीं थी।"